# भगव भगवान महावीर का जन्मस्थान क्षत्रियकुंड (मगद्यजनपद)



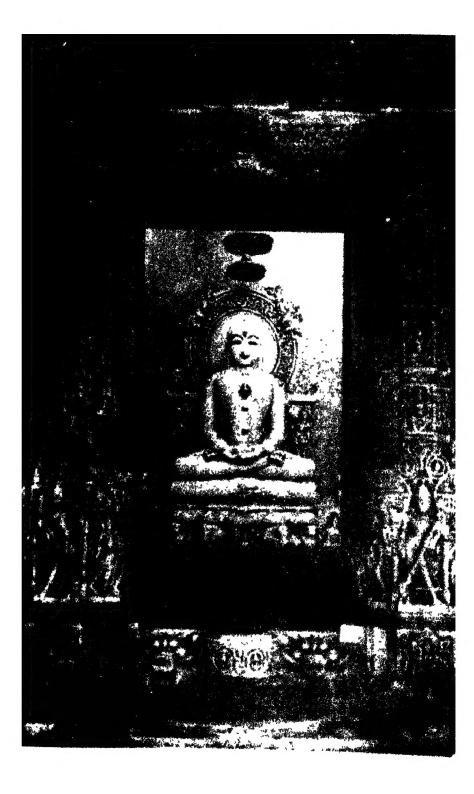





मगवान महावीरकी जन्मभूमि क्षत्रियकुंड (मगध जनपद)

भवन प्रकाशन इस्वीसन-1989

> पत्र व्यवहार तथा मनिआर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट मेजने का पता Hirlal Duggar ६४९/B/२ मोतीराम मार्ग शाहदरा—दिल्ली १९००३२

मृत्य = 35 - रुपये

मुद्रक-

Phototypesetting by:—
Chirragupta Printing Press
539, Kucha Pati Ram, Delni-110006 Pls. 731555

#### प्रस्तावन



चरम तीर्चंकर भगवान महावीर स्वामी ने जैनधर्म के चतर्विध संघ को व्यवस्थित कर विश्वधर्मों में उसे गौरवान्त्रित किना है। उन्होंने वर्धमागधी (तत्कालीन लोक भाषा) के माध्यम से जैनागमों पर प्रवचन दिया। उनकी देवाना इतनी व्यापक बी कि जैनसमाज के बाहर भी उनकी कीर्ति कीयदी से सारे संसार ने शीतल प्रकाश प्राप्त किया। उनके महत्कायाँ और व्यापक प्रवचनों से एक साति भी फैली कि जैन धर्म के प्रवर्तक थी महावीर स्वामी हैं। बौद्धधर्म के प्रवर्तक गौतम बद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे, इसालए भी उन्हें जैन धर्म का प्रवर्त्तक माना गया। साधारण जनता ही इस भ्रम में भ्रामत नहीं हुई इतिहास कारों को भी तथ्य का पता न होने से इस भ्रम का ममर्थन करना पडा है। इतिहास की पाठुकपुरतकों में भी यह भ्रम दहराया जाता है कि महावीर स्वामी जैनधर्म के प्रवर्त्तक थे, जब कि तम्ब वह है कि भगवान ऋषप्रदेव से लेकर भगवान पाइवंनाथ तक उनके प्वंवर्जी तेईस तीर्यंकर हो चके हैं। भगवान ऋषभ देव से पर्व भी जैन धर्म अस्तित्व में या, इसका प्रमाण ऋग्वेदादिक प्राचीनतम वैदिक ग्रथों में लेकर परवर्ती वैदिक प्राणों में भी पाया जाता है। वैदिक ग्रंथों की यह बात बहत प्रिमद्ध है कि हिरण्यक गर्भ ब्रह्मा ने अपने सनक, सनन्दनादि मानस पुत्रों से प्रजा धर्म चलाने का आदेश दिया किन्तु उन्होंने इसे पशु कर्म कह कर त्याज्य माना और वनवासी वनकर श्रमण धर्म अपनाया। सनकादि बड़े जानी पुरुष थे। एक बार तो व्य जनकी शंकाओं का समाधान उनके पिता बहमा बी नहीं कर सके तो परमात्मा ने हसावतार लेकर उनका समाधान किया। वैष्णवों का निम्बार्क संप्रदाय हंसावतार को ही अपना आदि परुष मानता है।

अतः वैदिक ग्रंथों के परिप्रेक्स में देखा जास तो भी यह आसानी से सिद्ध होता है कि वैदिक और श्रमण दोनों संस्कृतियां एक साम उत्पन्न हो कर विकसित हुई और आज तक समानान्तर चली आ रही हैं। बदः यह भी कहना बाधारहीन है कि वैदिकों के हिंसात्मक यज्ञों की प्रतिक्रिया के रूप में श्रमणधर्म बर्षात् जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है।

जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जागम में कल्पसूत्र का बड़ा महत्व है। इसमें कुछ जन्य तीर्थंकरों के सीक्षप्त जीवन चरित्र तो हैं ही त्रमणान् महाबीर स्वामी का जीवन अपेक्षाकृत विस्तार से दिया गया है। कुंडब्राम के दो भाग में, ब्राह्मणाकुंड और क्षत्रियकुंड भगवान् महाबीर स्वामी का ज्यान ब्राह्मणा कुंड में रहने वाली ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में हुवा था, बाद में शिश् महाबीर को क्षत्रिय कुंड में रहने वाले राजा सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशासादेवी के गर्थ में स्थापित कर दिया गया। इस वृष्टि हो भगवान् महाबीर स्वामी की जन्मस्यली ब्राह्मण कुंड और क्षत्रियकुंड दोनों हैं। परन्तु वे त्रिशासा के गर्भ से प्रसूत होकर क्षत्रियकुंड में स्थापित हुए इस्तिम्ह उनकी बन्मभूमि क्षत्रियकुंड ही मानी जाती है। हम विदेशी विद्वानों के इस बात के लिए कृतन्न हैं कि उन्होंने भारतीय विद्वानों को आधुनिक शोध की दृष्टि से भारतीय विषयों का अनुसंधान किया। अनुसंधान के फलस्वरूप उन्होंने अपनी मान्यताएं विद्वत् समाज के सम्मुख प्रस्तुत की हैं। यह बात दूसरी है कि उनकी अधिकांश स्थापनाएं भ्रम की भीत पर स्थिर हैं। फिर भी हम उनके परिश्रम की सराहना तो करते ही हैं। प्रारंभ में अंग्रेजी भरमार के चकाचौंध के कारण भारतीय अनुसंधित्सुओं के अनुसंधान का आधार विदेशी स्थापनाएं हुआ करती थीं, इसीलिए उनके द्वारा भी कुछ भ्रम अस्तित्व में आ जाया करते थे।

भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कल्पसूत्र में निश्चित जेने के बावजूद देशी-विदेशी विद्वानों ने वैशालिक नाम के आधार पर क्षत्रियकुंड जन्मभूमि मानने से इन्कार कर दिया और अनुमान तर्क आदि के आधार पर क्लिप्ट कल्पना कर वैशाली को जन्मभूमि सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। फलतः इस प्रश्न को जानबूझकर विवाद का विषय बना दिया।

हर्ष की बात है कि पंडित हीरालाल शास्त्री दुग्गड़ ने महावीर स्वामी की जन्भिम संबंधी सभी मतों का विस्तार से खंडन कर 'कल्पसूत्र के पक्ष की अर्थात महावीर स्वामी की जेन्सभूमि क्षत्रियकुंड प्रस्तुत पस्तक में सिद्ध कर दिया है। इस सम्बन्ध में आपने वैज्ञानिक दृष्टि तर्क युक्त पांडित्य और आगमों का सहारा लेकर सत्यता का जोरदार प्रतिपादन किया है। इस संबंध में शास्त्री जी ने अब किसी प्रकार की शंका के लिए गंजाइश नहीं रखी है।

विदेशी विद्वानों ने विशेषकर जकोबी ने जन्मभूमि पर ही प्रश्निचन्ह नहीं लगाया था बिल्क कल्पसूत्र की अनेक मान्यताओं का भी खंडन किया है। वह मिद्धार्थ को राजा और त्रिशला को रानी नहीं मानता है। कंडग्राम को वह वैशाली का एक मोहल्ला कहता है। भगवान महावीर को वह वैशाली का निवासी मिद्ध करता है। इन सभी भ्रांतियों का श्री द्रगड़ जी ने भली भाँति निराकरण किया है।

इस शोध ग्रंथ में विदेशी विद्वानों के मतों का ही खंडन नहीं है, बिल्क भारतीय विद्वानों की भान्त धारणाओं का भी खंडन किया गया है। यही नहीं जिन जैन मुनियों ने पाश्चात्य धारणा के अनुसार या अन्य किन्हीं कारणों से वैशाली को महाबीर स्वामी की जन्मस्थली माना है, उनका भी इस शोध ग्रंथ में निराकरण हुआ है।

यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भगवान महावीर स्वामी का जन्मस्थान 'क्षत्रियक्ड' सिद्ध करना है, तथापि इस निमित्त से भगवान् महावीर के जीवन संबंधी अनेक ज्ञातब्य विषयीं, महावीर स्वामी के परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों का भी परिवाय दिया गया है।

भगवान् महावीर की जन्म कुंडली प्रस्तुत की गई है। ज्यौतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के सभी ग्रहों का फल देकर उनका मिलान भगवान् महावीर स्वामी के जीवन में घटने वाली घटनाओं से किया गया है और दोनों की समानता सिद्ध की गई है। इसी प्रकार अन्य बहुत-सी वार्ते इस शोधग्रंच में लिखी गई हैं। प्रस्तुत पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय इतिहास अधिकतर विदेशियों द्वारा लिखा गया है। भारतीय इतिहासकारों ने उसका अन्धानुसरण किया है। इस दिशा में पंठ जयचन्द्र विद्यालंकार ने भारतीय दृष्टि से इतिहास लिखा है। पुरातत्व से भी इतिहास लेखन में अच्छी सहायता मिलती, पुरातत्व की खुदाई से कभी कभी प्रचलित इतिहास का रूप और उसकी मान्यताएं बदल जाती हैं। श्री दुग्गड़ जी ने प्रस्तुत पुस्तक में इस ओर भी संकेत किया है। इतिहास का महत्व समझने के लिए उनका उद्धृत निम्नलिखित श्लोक कितना महत्वपूर्ण है।

स्व जाति पूर्वजानां यो न जानाति संभवम् स भवेतु प्श्चलीपृत्र सदृशः पितृवेदकः

पुस्तक के परिशिष्ट रूप में शास्त्री जी ने जैन धर्मके संबंध में अच्छी जानकारी दी है। जिस प्रकार आचार्य विजयानन्द सूरि (आत्माराम जी) ने अपने कथन के समर्थन में वेदार्य ग्रंथों का उद्धरण दिया है, वैसे ही शास्त्री जी ने अपने समर्थन में ऋग्वेद अथर्ववेद आदि वैदिक साहित्य से लेकर विभिन्न पुराणों के स्थान-स्थान पर उद्धरण दिए हैं।

इस प्रकार शोधग्रंथ के लिए जिन जिन श्रोतों का ज्ञान अपेक्षित है, उन सबका उपयोग प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है। इस पुस्तक को लिखकर पींडत हीरालाल शास्त्री दृगगड़ ने जैन-जगत पर महान उपकार किया है, जैनेतरों के लिए भी इतिहास और शोध की दृष्टि से यह ग्रंथ उपादेय है। किन्तु मुख्य रूप से जिस समाज के हित के लिए यह पुस्तक लिखी गई है, वह व्यापारी समाज है, उस समाज में जो ज्ञान है वह आधुनिक है जिसे भारतीय दृष्टि से ज्ञान कहने में संकोच होता है।

फिर भी यदि उस समाज को इस ग्रंथ से प्रेरणा मिली, कोई शोधछात्र उत्पन्न हुआ, तो शास्त्री जी का श्रम सफल समझा जायेगा। निःसन्देह श्री दृग्गढ जी यह ग्रंथ लिखकर अपने अर्द्धशतक ग्रंथों में एक और संख्या बढ़ाकर जिज्ञामुओं का महान उपकार किया है। २/८८ रूपनगर, दिल्ली पौष पूर्णिमा सं० २०४५



# लेखक परिचयं कर्मयोगी शास्त्री हीरालाल जी द्ग्गड़

मैं जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं वे इस शोधग्रंथ के रचियता परम आदरणीय शास्त्री जी स्वनामधन्य हीरालाल दुग्गड़ हैं। जन्मसे लेकर अवतक का आपका जीवन एक संघर्षमय जीवन की गाया है। आपका जन्म पंजाब के गुजरांवाला नगर में जो अब पाकिस्तान में है ई. स. १९०४ में हुआ। आपके पिता चौधरी लाला दीनानाथ जी प्रख्यात समाजसेवक तथा ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। मातृस्नेह से आप सदैव वंचित रहे। जब आप केवल ९ दिन के थे तो आपकी माता सुश्री धनदेवी जी का देहांत हो गया। पश्चात् आपकी सगी मौसी सुश्री माइयांदेवी आपकी दूसरी माता हुई। परन्तु जब आप दसवर्ष के थे तब उनका भी देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद आप माता के प्यार से सदैव केलिये वंचित हो गए। ई. स. १९७५ में आपके पिता जी का तीसरा विवाह हुआ।

१६ वर्ष की बायु में मैट्रिक पास करके आप अपने पिताजी के साथ धातु के बरतनों का व्यवसाय करने लगे। परन्तु आपके मनपर आपके पितामह सर्वश्री मथुरादास जी के बड़े भाई शास्त्री कर्मचंद जी और अपने पिता श्री दीनानाथ जी के संस्कार थे। आपके मन में धर्म के प्रति जिज्ञासा थी। व्यवसाय में आपका मन न लगा। अतः आपने गुजरांवाला में आचार्य श्री मद्विजयवल्लभ सूरीश्वर जी महाराज द्वारा स्थापित श्री आत्मानन्द जैनगुरुकुल पंजाब के कालेज सेक्शन (साहित्यमंदिर) में प्रवेश लेलिया। पांचवर्षों में जैनन्याय, दर्शनशास्त्र, काव्य, साहित्य, व्याकरण, प्रकरण एवं आगम आदि एवं प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं का अभ्यास कर गुरुकुल की स्नातक परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की और "विद्याभूषण" की उपाधि से विभूषित हुए। उससमय जब कि मैट्रिक तक की शिक्षा ही पर्याप्त समझी जाती थी आपने उच्चशिक्षा प्राप्तकर समाज को एक नई दिशा दी। इसके एक वर्ष पश्चात् आपने संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी रेक्शनाई जि संस्कृत में जैनन्याय, तर्क-दर्शन-शास्त्र में "न्यायतीर्ष" परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरे वर्ष गायकवाड़ सरकार द्वारा स्थापित सेंट्रल लायबेरी बड़ौदा से "स्वयवेरी केटेसाणिंग तथा कार्ड एकार्डर" की सनद प्राप्त की।

अगले ही वर्ष अजमेर में व्याख्यान प्रातियोगिता में बैठे। उसमें उत्तम प्रकार से सफलता प्राप्त करने पर भारतवर्ष विद्वद् परिषद अजमेर ने आपको "व्याख्यान विवाकर" की उपाधि से अलंकृत किया। सन् १९३४ में आपने अजमेर-निवासी नरोतीलाल पिल्लबाल दिगम्बर जैनधर्मानुयायी द्वारा पूछे गये श्री श्वेतांबर सूर्तिपूजक जैनधर्म के विरुद्ध ४० प्रश्नों का समाधान अजमेर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र "जैन छ्वा में प्रकाशित करवाकर संबोट् युनितपुरस्सर ऐतिहासिक, तार्किक एवं भारतीय-वाक्सय के आधार से किया। जो छः मास में समाप्त हुआ। इससे आपकी विद्वता से प्रश्नावित होकर अयोध्या-संस्कृत कार्यालय के मनीविभाडल ने जिसमें हिन्दू धर्मानुयायी जगद्गुरु बादि भी सम्मिलित वे आप श्री को "न्यायमनीची" पदवी से सम्मानित किया।

(VIII)

# लेखक



जैन विद्यासमेज श्रावकरतन पं∙ होरा लाल दुग्गड़ जैन

काप समाज के बयोबृद्ध कार्यकर्ता है। वयोबृद्ध होते हुए भी आपका उत्साह और पुरुषार्य युवा जैसों को भी मात देता है। सच कहा जाय तो जाप को बुढ़ापे ने नहीं जीता परन्तु आपने बुढ़ापे पर बिजय प्राप्त की है। सादा जीवन, कर्मठ वृत्ति श्रमनिष्ठा के साक्षात् प्रतीक हैं। दृढ़ प्रतिश्र हैं, धर्मश्रद्धालु, व जैनधर्म के प्रचारकों के प्रेरणाम्नोत होने से जैनसमाज के सभी संप्रदायों के कई बाचार्यों, मुनियों और प्रतिष्ठित श्रावक-श्राविकाओं से आपका अच्छा परिचय है।

आपकी शास्त्र प्रवचनपदित अत्यन्त रोचक और प्रभावोत्पादक है। शिक्षण देने की शैली अत्यन्त प्रशंसनीय है। वक्तृत्वकला आकर्षक है। शंका समाधान करने की कला आकर्षक चमत्कारी एवं अलौकिक है। १९७९ ई. में कांगड़ा में हुए श्री समृद्र सूरि जैन दर्शनशिवर में अपनी इस कला से विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जैनसंप्रदायों और जैनेतर वाङ्मयका गहन-गंभीर चिंतनशील अभ्यास किया है। पर्युषण तथा दसलाक्षणी आदि पर्वों में आपके शास्त्रप्रवचनों से लाभान्वित होने केलिये श्वेतांबर और दिगम्बर जैनसंघ समानरूप से सदा निमंत्रण देते हैं। लेखनशैली में गंभीरता, प्रौड़ता और सरलतारूप गंगा, जमुना, सरस्वती त्रिवेणी. का संगम है। जैनदर्शन और इतिहास के प्रति आप की सच्ची-आस्था और अनुराग अत्यंत प्रशंसनीय है। जो कि आप के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से प्रत्यकरूप से दृष्टिगोचर होती है।

आपकी अपनी लेखनी द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी में अनेक उत्तम पुस्तकों का सृजन तथा अन्य भाषाओं से भाषांतार भी प्रकाशित हुए हैं। लगभग ५० प्रकाशित एवं लगभग ५० तैयार अप्रकशित पुस्तकों का यह लेखक अभिनन्दनीय है। कई पुस्तकों की वो-तीन-चार आवृत्तियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी अधिकांश पुस्तकों अभी अप्राप्य हैं। आप की पुस्तक "निग्गंठ नायपुत भमण भगवान महाबीर तथा मांसाहार परिहार" मैंने आद्योपांत पढ़ी है। इस पुस्तक के द्वारा आपकी अनुपम-प्रतिभा की मलक मिलती है। इस एक पुस्तक द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी अन्य पुस्तकें भी कितनी उच्चकोटि की होंगी। इस पुस्तक केलिये आपको श्री आत्मानंद जैनमहासभा उत्तरीभारत ने वि. सं. २०२२ को अक्षयतृतीया के दिन श्री हस्तिनापुर में वर्षीयतप-पारणा महोत्सव पर समस्त-भारत के सम्मिलत चतुर्विध संघ के समक्ष पुरस्कृत कर बहुभान-पूर्वक सम्मानित किया गया। इसी महत्वपूर्ण पुस्तक में जैन-निग्नंथ-मुनियों तथा श्रमण भगवान महावीर पर लगाये गये मांसाहार के आरोपों का वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, त्रिपिटक, कोष, जैनागम, तर्क, चिकित्सा-शास्त्र, निघण्ड तथा जैन-आचार-विचार, सिद्धान्त आदि के दृष्टिकोणों को लेकर प्रतिकार किया है।

धर्म पर अट्ट-दृढ़ श्रद्धा होते हुए श्री आप रूढ़ियादी नहीं है। २० वर्ष की आम में आपने अन्तर्जातीय, अन्तर-प्रांतीय और अन्तर-संप्रदाय में विवाह बिना दहेज लिये, बिना किसी आडंबर और दिखावे के आठ व्यक्तियों की बारात लेकर कन्या पक्ष के नगर में उन के घर पर जैन-विवाह-विधि से बड़े आदर्श रूप से किया। अर श्वेतांबरजैन है तो आपकी पत्नी सुश्री कलावती दिगम्बरजैन संप्रदाय की थीं। आप पंजाब के और आप की पत्नी उत्तरप्रदेश की, आप बोसवान हैं और आप की पत्नी प्रावती पोरवान।

सन् ईस्वी १९६६ (बि. २०२३) में बागरा में आप की पत्नी का देहांत हो गया। बाप अपने पीछे पांच पुत्र और दो पुत्रियां भरापूरा परिवार छोड़ गई। आपकी पत्नी का देहांत हो जाने के पश्चात् दिल्ली में शांतिमूर्ति, जिनशासनरत्न, राष्ट्रसंत आचार्य श्री विजयसमुद्र सूरि जी से चतुर्विधसंघ समक्ष संपूर्ण ब्रह्मचर्य-व्रत ग्रहण किया। सन् ईस्वी १९३९ में अपने विवाह से पहले अविवाहित बबस्था में ही आपने बड़ोदा में न्यायतीर्थ, न्याय विशारद मुनि न्यायविजय जी (काशीवाले आचार्य श्री विजयधर्म सूरि जी के शिष्य) से विधिसहित सम्यक्त्वमूल बारहव्रत ग्रहण किये थे। भक्ष्य अनंतकाय का भी त्याग, रात्रि को तिविहार पच्छक्खाण, प्रातःकाल नवकारसी-पोरिसी का पच्चक्खाण, प्रतिदिन सामयिक, प्रतिक्रमण, देवदर्शन-पूजन, जाप करने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आपपर द्वादशांग (गणिपिटक) की अधिष्टातृदेवी का महान् वरदान और न्यायांभोनिधि श्रीमद् विजयानन्द सूरि (आत्माराम) जी का सर्वदा आशीर्वाद प्राप्त रहता है।

अजमेर, बीजापुर, राजकोट, आजिमगंज (मुर्शिदाबाद), कलकत्ता, गुजरांवाला, मद्रास, अंबाला, दिल्ली आदि अनेक स्थानों के अनेक व्यक्ति एवं साधु-साध्वियां आप के ज्ञान व शिक्षा से लाभ उठा चुके हैं। धर्मसंबंधी शंकाओं का समाधान करने की आगम और तर्क युक्त समन्वय की शैली जिज्ञासुओं को मंत्रमुग्ध किये बिना नहीं रह सकती। जैनसमाज का गौरव है कि उसे ऐसे सच्चरित्र-ज्ञान-सम्यग्दृष्टि सम्पन्न विद्वान की उपलब्धि हुई है। कृषगात्र और साधारण सी वेषभूषा में आप की प्रतिभा और विद्वत्ता को पहचान पाना साधारण व्यक्ति केलिये आपके संपर्क में आये बिना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।

शास्त्री जी जब अपने जीवन की बीती घटनाओं का वर्णन करते है तो लगता है कि मानो वे उनके सामने चलचित्र की भाति उभर रही हों। आपकी अद्भृत स्मरणशक्ति को देखकर आश्चर्य होता है। परन्तु इतनी प्रतिभाओं का धनी यह व्यक्ति, सदैव अभाव का जीवन ही जीता रहा है। मुनशी प्रेमचद हिन्दी और उर्दू के महान साहित्यकार हुए हैं परन्तु उनका जीवन अभाव और कष्ट में बीता। इसी प्रकार शास्त्री जी का जीवन भी अभाव और संघर्ष की गाथा है। धर्माराधना में कठोर पर परदु:ख-कातर, अन्दर से कोमल और व्यथा से भरे हृदय को व्यक्ति उनके सम्पर्क में आकर ही जान सकता है।

ईस्बी सन् १९८० में मद्रास में आपको श्रावक रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया एवं वि.स. २०४५ वैसाखमास में आप श्री का श्री हस्तिनापुर जैनतीर्थ में आचार्य श्री विजयेंद्रदिन्नत सूरि की निश्रामें समस्त भारत से पधारे हुए श्री चुतुर्विध संघ की उपस्थित में श्री आत्मानन्द जैन महासभा (उत्तर भारत) ने भत्वमीन सम्मान ४०० ग्राम चांदी की प्लेट गरमशास, ज़री के हार से किया और आप श्री को जैनविद्यामर्मन की पदवी से विभूषित किया जिसे उस चांदी की प्लेट में अंकित किया गया है।

केवल जैनसमाज ही नहीं अपितृ सभी समाजों की वृत्ति रही है कि वह व्यक्ति को कम से कम देकर अधिक से अधिक पाना चाहता है। साहित्यकार सदैव समाज से जितना पाता है उस से कहीं अधिक देता है। मुझे विश्वास है कि यदि शास्त्री जी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हों तो वे अपने जीवन के शोषकाल में भी समाज को अनूठी कृतियां दे सकते हें।

दिनांक २२.१०.१९८८ दीपाबली पर्व निर्मलकुमार जैन M.Sc. भूतपूर्व चीफ इंजीनियर महामंत्री श्री बात्मबल्लम जैन पंजाबी संघ बागरा

# लेखक की वंशावली

बीसाओसबाल (बड़े साजन) दूगड़गोत्रे जैनधर्मावलम्बी (विक्रम १७-१८ वीं शती)



३ शाह दीमानाथ जी ज्योतिष शान्त्र के सर्मक्र विद्वान, चौधरी पढ तथा स्वर्णपटक से गुजरावासा भी जैनसव से सम्मानित। श्री जैनसव की कार्यकारिणी सभा के मानद संत्री था। २ शाह मधुरावस जी गुप्तरूप से साधनहीन, साधिकों के तन-मन-धन से कष्टनिवारक। जैन श्रीसंघ में चौधरी पदवी से सम्मानित से। ४. अमेक शोधग्रयों के लेखक, जैनविद्यामर्गन हैं (विशोष पांच्य आपकी जी बनी से देखें। ४. अमृतक्षार ज्योतिषविद्यान एव हस्तरेखाविज्ञान के सर्वज्ञ विद्वान हैं।

शाह कर्मचर जी जैनागम्-दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। अनेक साधु-साध्यक्षं को जैन शास्त्रो अध्यास कराया

#### कैनविकानर्गत्र पीडतप्रवर भी हीरासामची बुग्वड़ कैव द्वारा रचित मर्मकतापूर्व प्रवरत्नों की सूची

- १-४ अहंतजीवनज्योति (चारभाग)
- ५. नवर्तित्व प्रकरण साथ, सविवेचन सचित्र।
- ६. जीवविचार प्रकरण सार्थ-सविवेचत सचित्र
- ७. जगत और जैनदर्शन।
- वात्मज्ञान प्रवेशिका तथा जैनतत्व बोध।
- ९. बंगाल का आदिधर्म और बैन प्रातत्व सामग्री।
- १०, पंचप्रतिक्रमण सूत्र तथा सप्त स्मरण माथ सर्विवचन (खतरनच्छ)
- ११. नवपद ओली तथा अक्षयर्निध तप विधि।
- १२. जिनदर्शन पूजन विधि।
- १३. अध्वितिक। (अद्वाई) व्याख्यान।
- १४, निग्गंठ णांयप्त श्रमण भगवान महावीर तथा मांमाहार परिहार।
- १४. बल्लभ काव्य स्था।
- १६-१=. बल्लभप्रवचन (तीनभाग)
- १९. बल्लभ जीवनज्योति।
- २०. कांतपय जैननीथाँ का डांनहास।
- २९ श्री हम्तिनापर तीर्थ का डांतहाम। (हिन्दी)
- २२ श्री हम्तिनापुर तीर्थके चैतन्यबंदर्नाद
- २३. सहभं मंरक्षक र्मान श्री र्वार्डावजय (ब्टेराय) जी का चरित्र
- २४-२५. तप मधानिधि दो भाग।
- २६ मध्य एशिया और प्रजाब में जैनधम।
- २७ जैनधर्मे तथा जिनप्रतिमापजन रहस्य।
- २६. श्रीपाल चरित्र (आ० विजय वन्लभ मरि के प्रवचन)
- २९ राजकमार वर्धमान महावीर विवाहित थे। (हिन्दी)
- ३० राजकमार वर्धमान महावीर विवाहित थे। (राजरानी)
- ३९ भगवान महाबीर का जनमन्थान क्षात्रयकड।
- ३२ मेनायंमीन।
- ३३ शकर्गवज्ञान। (दो आवृत्तिया)
- ३४-३५ लोकागच्छ की पट्टार्वालया
- ३६, चरितावल्ली
- ३७ प्रधनपृच्छा। (विज्ञान)
- ३८ स्वप्नविज्ञान।
- ३९. स्वगेटय विज्ञान।
- ४०, भद्रबाह् महिना।
- ४९. मंत्र-यंत्र-तंत्र विज्ञान प्रथम भाग।
- ४२. मंत्र-बंत्र-तंत्र विज्ञान दूसरा भाग
- ४३. मग्राट अकवर के धर्मीवश्वाम जीवन.
  - ंराजनीति पर जैनधमं का प्रभाव।
- ४४, जैनवर्ग विषयक प्रश्नोत्तर।
- ४५. जैनसमाज समय को पहचाने। ४६. पंजाब को ओमबालों का आबदा क्यों कहते हैं।
- ४७. जिनकन्य और स्थावरकल्प।
- ८८. दिवस्वरों के वालीम प्रश्नों का समाधान।
- ४९. पंजाब के उत्तरार्ध लोकागच्छ की पट्टार्वालयां।
- ५०. नेस संब्रहा
- ५१. भगवान महावीर।



# समर्पन

٩.

## बन्धवत्

माता सुश्री धनदेवी (स्व. वि. सं. १९६१)

₹.-

## चीवनकत्

नानीमां सुश्री बच्छरादेवी
ं (स्व. वि. सं. १९६६)
मध्य ९ दिन के मानविद्यीन

जिसने मुझ ९ दिन के मातृविहीन शिशु को अपने स्तन (पय) पान से पालन-पोषण किया

₹.

## बीवनसंचिनी

आदर्श धर्मपत्नी सुन्नी कलावती रानी (स्व.वि.सं.२०२३)

(जिसने लग्नग्रीय से बद्ध होकर मेरी और परिवार की अथक-अनन्य सेवा-सम्भूषा-भिन्त की

कृतज्ञ भाव से इन तीनो स्वर्गवासी-महिलारत्नों की पुण्यस्मृति में यह ग्रंथरत्न श्री जिनशासन को समर्पित करता हूं।

– हीरालाल दुग्गड़



तीर्थंकर भगवन्तों द्वारा प्रवर्तित धर्म-दर्शन संकृचित नहीं होता। लेकिन उसका अर्थ समझने और ग्रहण करने की हमारी सीमाएं अवश्य होती हैं। जैन धर्म में ६३ 'शलाका पुरुषों' का वर्णन आता है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी नामक प्रत्येक काल खड़ में ये 'शलाका पुरुष' जन्म लेकर समाज को धर्म और नीति की प्रेरणा देते हैं। इन शलाका पुरुषों में २४ तीर्थंकरों का स्थान सबसे ऊपर है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पिता नाभि राजा तथा माता मरुदेवी के पुत्र थे। ऑतम २४ वें तीर्थंकर महावीर थे जो आज से लगभग २४०० वर्ष पूर्व हुए। यों देखा जाए तो काल की अविच्छितन धारा में न तो ऋषभ देव प्रथम हैं और न महावीर ऑतम यह परपरा वस्तृत अनादि-अनन्त है। न जाने कितनी चौबीसियां हो चुकी है। और कितनी आगे होने वाली है।

तीर्थंकर महावीर के जन्मम्थान को लंकर विद्वानों में मतभेद है। पांडत हीरालाल जी दूगड़ जैन की यह खोजपूर्ण कृति लेखक की वर्षों की मेहनत, अध्ययन और खोज का परिणाम है। १० वर्ष पूर्व प्रकाृशित उनके बृहद् प्रथ "मध्य एशिया और पजाब में जैन धर्म" का सर्वत्र स्वागत हुआ था। देश-विदेश में उसकी माग है। जैन विद्या मर्मजता के धनी पांडत जी की प्रत्येक कृति अपने विषय की महत्वपूर्ण मामग्री से सपन्न होती है। वे जो कछ लिखते है, उससे साधारण पाठक की धार्मिक निष्ठाए तो पष्ट होती ही है विद्वत समाज भी उनकी तक शैली, खोजपूर्ण दृष्टि और निष्पक्ष मान्यताओं से लाभान्वित होता है। जैन समाज के इस वयोवृद्ध मुर्धन्य लेखक की स्वस्थ दीघांय के लिए हम इंश्वर से प्रार्थना करते हैं।

श्री दिनकरभाई (गुजराती) श्री द्ग्गड जी को ग्रथके शोधलोजपूर्वक तैयार करने में खर्च की पूर्ति के लिए रूपया २५०० की राशि प्रदान करने की उदारता करके उत्तपर खर्चे के बोझ को हल्का करके एक आदर्श काम किया है। इसलिये वे धन्यवाद के पात्र है।

इस प्रतक के प्रकाशन में आत्म-वल्लभ समृद्ध पाट परपरा के वर्तमान पक्षधर आचार्य प्रवर, परमार क्षत्रियोद्धारक, गच्छाधिपति, श्रीमद्र, विजयेन्द्र दिन्न सुरीश्वर जी म. सा. की प्रेरणा से रूपया दमहजार की राशि श्री आत्मवल्लभ शिक्षण निधि ने प्रदान की है तथा जो अन्य महानुभाव और संस्थाए महयोगी बनी है उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है। आचार्य श्री जी के चरणों में कोटिश: बन्दन।

अन्त में, पुस्तक के मृद्रण और प्रकाशन में कोई श्रृटि रह गई हो तो सहृदय पाठक उसके लिए क्षमा करेगे, एसी आशा है।

विल्ली पीच पूर्णिमा, २१ जनवरी १९८९ वीरेन्द्र कुमार जैन

# विजय वल्लभ स्मारक

दिल्ली



स्मारक-निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय ट्रस्ट की स्थापना भी आत्मवस्त्रभ जैन स्मारक शिक्षण निधि के नाम से भगवान महावीर के 25 तीं वें निर्वाण वर्ष की पावन बेला में दिनाक 12 6.74 को हुई थी। देश के प्रमुख जैन इसके ट्रस्टी है। श्री आत्म-वल्लभ समुद्र पट्ट-परम्परा के वर्तमान गच्छाधिपति जैन-दिवाकर परमार-क्षित्रयोद्धारक, चारित्र-चृडामणि आचार्य विजयेन्द्र दिन्न सूरीश्वर जी महाराज की आज्ञान्वर्तिनी साध्वी जैन-भारती महत्तरा मृगवती श्री जी महाराज इस योजना की प्रणेता थी। आचार्य श्रीमद्विजय समुद्र सूरि जी महाराज से उन्होने स्मारक-निर्माण के आदेश प्राप्त किये और वर्तमन आचार्य श्री जी का आशींबाद एवं मार्गदशंन उन्हें मिला था। महत्तरा जी ने अपना पूर्ण जीवन इसमें लगा दिया था। उनकी सद्-प्रेरणा से ममाज ने महान् आर्थिक योगवान दिया। पृज्य महत्तरा जी ने भी अपने हाथ से जिस योजना की नीव डाली थी, उसका अधिकाश भाग अपने तप, त्याग और कर्मठता के बल पर अपने जीवन काल में ही सम्पन्न कर लिया था। समाज उनका ऋणी रहेगा।



इस "निधि" के पास बीस एकड़ भूमि है। मूख्य स्मारक भवन के बतिरिक्त, एक बिन-मन्दिर, छात्रालय तथा विचापीठ एवं उपाध्यय बादि बनेक भवन भी बन चके हैं। समस्त निर्माण बास्तकसा के अनुरूप भवन और कसात्मक है। मन की शांति एवं साधना बीर बाराधना के लिए यह बत्यन्त उपयक्त स्थान है। महत्तरा जी ने इस विशास प्रांगण को "बात्म-बल्लभ-संस्कृति यन्दिर" नाम दिया था। संक्षेप में इसे "विजय-बल्लभ-स्मारक" एवं "जैन मन्दिर" भी कहते हैं। भारतीय धर्म दर्शन पर शोध कर्य करने के लिए वहां पर "भोगीलाल सेहरचन्द भारतीय संस्कृति संस्थान" स्वापित हो बका है जिसके बन्तर्गत एक विशास हस्तुसिक्षित ग्रन्थ भंडार एवं प्रतकामय जपनब्ध है, जिसमें हजारों हस्तलिखित ग्रंथ और प्रकाशित पस्तकें हैं। देश-बिदेश से गवेषक यहां शोध कार्य हेत पधारते हैं। उनके बावास और भोजनादि की समिनित एवं नि:शत्क व्यवस्था यहां की नई है। शोध एवं बन्य विद्यार्थियों को अनदान देकर ऊंची शिक्षा विभवाई जाती है। अनेक गोष्ठियां भी यहां हो चकी हैं। संस्कृत एवं प्राकृत अध्ययन तथा अध्यापन की समजित व्यवस्था है। प्रकट प्रमावी माता पदमावती देवी का स्मारक प्रांगण में शिल्पानरूप निर्मित मन्दिर श्रद्धा का विशेष केन्द्र बन चका है. जहां सभी के मनोरच परे होते हैं। महत्तरा मुगावती जी की समाधि तो एक गफा सी प्रतीत होती है और यात्री उसके भीतर जाकर स्वतः नतमस्त हो जाता है। चिकित्सा-हेत एक डिस्पेंसरी भी चलाई जाती है। जैन एवं समकालीन कला का एक संब्रहालय तथा स्कल बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

नव-निर्मित जिन मन्दिर चतुर्मुखी है। इसमें भगवान् वासुप्ज्य स्वामी मूलनायक होंगे तथा भगवान् पार्वनाय, भगवान् बादिनाथ एवं भगवान् मृतिसुन्नत स्वामी जी भी सृशोभित हो रहे हैं। भगवान् की प्रतिमाएं वित मनमोहक हैं। मुख्यं स्मारक भवन के रंगमंडप का व्यास 64 फुट है, जिसके मध्य में हमारे पूज्य बैनाचार्य श्रीमद् विजय बल्लभ सूरीश्वर की महाराज की एक भव्य 450 प्रमाण वैठी हुई मुन्ना में मृंह बोलती प्रतिमा है। कमा की वृष्टि से यह मूर्ति बेमिसाल है। रंगमंडप का व्यास 64 फुट है और भवन की ऊंचाई गुरुदेव की बायुवनुरूप 84 फुट है। बाज भी बाठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी इंस्वी काल की प्राचीन शिल्पकला इस स्मारक के माध्यम से पुनः जीवित हो उठी है। समस्त बारत में पत्वर से निर्मित इस प्रकार का कलायुक्त भवन सम्भवतः दूसरा दिखाई नहीं देता। यह सुन्दर भवन बारत की राजधानी एवं पर्यटकों के लिए बाकर्षक नगरी दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। निकट भविष्य में अवश्य ही यह बास्तुकला के निर्माण में अभिक्तिय रखने वालों एवं दर्शकों तथा गवेषकों के लिये महत्वपूर्ण केन्द्र वन जायेगा।

विजय बल्लभ स्मारक, बन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त करने बाला एक सचीव एवं ज्यालन्त संस्थान यह स्मारक सदैव युगवीर बाचार्य विजय बल्लभ सूरि जी महाराज के उपकारों की याद दिलाता रहेगा एवं भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम सिद्धान्त-सत्य, बहिंसा, बनेकान्तवाद और अपरिग्रह के प्रचार और प्रसार का विश्व-कल्याण हेतु एक सिक्रिय साध्यम तथा केन्द्र बनेगा एवं जैन समाज का यह गौरव चिहन सिद्ध होगा।



हमारे वर्तमान आध्यात्मिक माग दशक गम्छाबिपति परमार क्षत्रियोद्धारक, जैन दिवाकर जैनाचार्य श्रीमद् विजयेन्द्र दिग्न सूरि जी महाराज

# परमार क्षत्रियोद्धारक प. पू. जैनाचार्य श्रीमद् विजय इन्द्रदिन्न सुरीश्वर जी म०

# बीवन परिचय



आध्यात्मक सुषमा केन्द्र, जन-मन मोहक मोहन प. पू. आचार्य श्रीमद् विजय इन्द्र दिन्न स्रीश्वर जी महाराज साहन का जन्म विक्रम सम्बत् १९६० कार्तिक वदी ९ को मड़ौदा के सालपुरा ग्राम में हुआ। संस्कार वारम्म में उपलब्ध वातावरण, पारिवारिक परम्परा और आचरण पर बाधारित होते हैं। गुरु इन्द्र का आज का महान व्यक्तित्व शैशव काल में ही मिले धार्मिक विशुद्ध शाक्तहारी, बहिसावादी पारिवारिक वातावरण से प्रारम्भ हुआ। साधु संतों का समागम उनका उपदेश श्रवण मन में वैराग्य भाव पैदा करने लगा। फलतः सं. १९९६ फालगुन शुक्ला पन्चमी को मुनिराज श्री विनय विजय जी म. सा. के कर कमलों द्वारा बाप श्री ने भागवती दीक्षा ले ली।

युग इच्टा पंजाब केसरी पं. पू. विजयवत्सम सूरीश्वर जी महाराज साहब का सुखद साम्निध्य आपकी अन्तिनिहित सीम्यता परमार्थ प्रेम व चारित्रिक गरिमा को द्विगुणित करने वाला सिद्ध हुआ। आप थी को बि. सं. २०११ चैत्र वदी ३ को सूरत में गणितवर्य पद का सम्मान मिला और आपके सद्गुणों से प्रभावित होकर बि. सं. २०२७ माघ शृक्ता पञ्चमी को बरेली में बहां के नूतन मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव पर पं. पू. आचार्य भगवत श्रीमद् विजय समुद्र सूरीश्वर जी म. सा. ने आपको आचार्यपद से अलकत किया।

आप श्री ने मानव मात्र को उदारता व सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले श्री महावीर स्वामी का संदेश मात्र जैन बुंधकों तक ही नहीं पहुंचाया अपितु जैनेतरों तक पहुंचाया और उन्हें प्रभावित किया। गुजरात के परमार सत्रिय आपश्री के प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वे गुरुदेव के अनन्य भक्त बन यए। १०,००० जैनेतर परमार क्षत्रियों ने बड़े ही धूमधाम के साथ सोत्साह जैनधर्म अंगीकार किया। कितने तो जैन श्रावक श्राविका धर्म को अंगीकार कर सन्तुष्ट नहीं हुए अपितु जैन मुनि बन गए। जैन इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना स्वयं में स बात का प्रमाण है कि बाप श्री के प्रवचन कितने प्रभावशाली हैं और भटके हुओं को राह दिखाने वासे हैं। बाप श्री की बाणी में दर्शन, न्याय, साहित्य, व्याकरण जागम जादि विवयों का नहरा बध्यमन व पान्त्य स्पष्ट सनकता है।

परम गुरु भक्त आपन्नी ने गुरु देवों द्वारा स्थापित संस्थाओं पाठशालाओं को अत्यंत जागरुकता व निष्ठा के साथ सम्माला है साथ ही गुरुदेवों की योजनाओं व स्वप्नों को साकार रूप देने की दिशा में कई सबल कार्य पूर्ण कर लिए हैं। और कई कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। बड़ौदा में बनी श्री विजयवल्लम सार्वजनिक हास्पिटल, बोडेली का महातीर्थ के रूप में परिवर्तन, गांव-गांव में मंदिर और पाठशालाओं का निर्माण कांगड़ा तीर्थोद्धार, मुरादााबाद में जिनशासन रत्न प. पू. आचार्य भगवंत श्रीमद् विजयसमुद्र सूरीश्वर जी म. सा. का समाधिमन्दिर आदि कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके आतिरिक्त ऐतिहासिक बल्लभ स्मारक का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। जिसकी ग्रीतष्ठा आपकी निष्ठा में हो रही है।

आप श्री के चरणकमल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, काश्मीर जहां भी पड़े हैं वहीं दीक्षा महोत्सवों अन्जनशालाका प्रतिष्ठाओं, उपधान तपों, पैदल यात्रा संघों बादि बनेकानेक धार्मिक कार्यक्रमों व महोत्सवों की धूम मच जाती है।

साधु समाज में अग्रगण्य परमार क्षत्रियोद्धारक गच्छाधिपति प. पू. आचार्य श्रीमद् विजय इन्द्रदिन्न सूरीश्वर जी महाराज साहब की दिनचर्या, प्रवचन, शैली, सरसवाणी, मध्र व्यवहार, बगाध गुरुभन्ति आदि गुण सकल श्रीसंघ केलिए श्रद्धास्पद हैं।

आज भी आपश्री अहर्निश धर्मध्यान व तपश्चर्या के साथ जैन धर्म व समाज की समुपस्थित समस्याओं के निराकरण जैन समाज व ध्रमं के निरन्तर उत्थान व विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। आपकी निश्रा में विजय वल्लभ स्मारक की बंजनशलाका, प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है। आपकी परम कृपा से इस पुस्तक के प्रकाशान में आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार भविष्य में आपकी कृपा बनी रहे।

इंस शोधग्रंथ के प्रकाशन केलिये कांचार्य भी की प्ररेणा से राशि प्राप्त हुई है जिसका विवरण अन्यंत्र में दिया है जतः आपकी इस कृपा केलिये कोटिशः धन्यवाद





प्राचीन, ऐतिहासिक जैन तीर्थ कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की यात्रा हेतू जाते हुए महत्तरा साध्वी मृगावती जी महाराज तथा अन्य साध्वी मंडल के साथ लेखक

# मामका

#### (BLANK PAPER AND THE LETTER) मोरा व्यवस और प्रश TH (LETTER)

नवम्बर १९८४ ई. को डाकिया पत्र डाल गया। खोलकर पढा। लिखा था श्री दगाइजी धर्मलाभ दो वर्ष पहले जब आप बम्बई में हमारे पास आए हे तब आपकी सादी वेषभवा से आपको एक साधारण व्यक्ति समझ कर हम आपकी तरफ विशेष लक्ष्य नहीं दे पाये। यद्यपि आपकी कुछ पुस्तकों का आर्डर अवश्य दे दिया था। पस्तकें मिलने पर जब हमने जापकी पुस्तकें 9. मध्य एशिया और पंजाब में जैनधर्म, २. जैनधर्म और जिनप्रतिमा पुजन-रहस्य, ३. निग्गंट्र नायपत अमण भगवान महाबीर तथा मांसाहार परिहार, ४. राजकुमार वर्धमान-महावीर विवाहित वे आदि को पढा तो हमें लगा कि- हमारे जैनसमाज में आप जैसे विलक्षणबद्धि के धनी, गहन-गम्भीर आगमानकल तर्कसंगत लेखनशैली से शोधग्रंथों को लिखनेवाले विद्वान सदभाग्य से आज भी विश्वमान है।

आप जानते होंगे कि अमकवर्षों से चरम तीर्थ-पति भगवान महाबीर कं जन्मस्थान के विषय में आधिनक कुछ विदेशी तथा भारतीय विद्वानों ने नानाप्रकार की भ्रांतियों का सर्जन करदिया है। अतः भगवान के वास्तविक जन्मस्थान के निर्णय केलिए-- यहां मधवन में दिनांक २४, २४, २६ नवंबर १९६४ को अखिलभारतीय इतिहासज विद्यत सम्मेलन होने जा रहा है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि आप इस विचय पर शोधपत्र लिखकर यथाशीघ्र हमें अथवा सम्मेलन-संयोजक के पास भेज हैं। आप सम्मेलन में सक्रिय भाग लेने केलिए समय पर पधारने की अवश्य क्या करें ताकि आप अपना शोधपत्र सम्मेलन में स्वयं पढ़ सकें। (पत्र का सार)

> उत्तराकांक्री वंचलगच्छाधिपति आचार्य थी गुणसागर सुरि जी के अन्तेवासी पं कलापभसागर

पत्र पढ़कर मुझे लगा कि यह कार्य है तो बड़ा महत्वपूर्ण। पर इस कार्य केलिए भारत के जैनचता ध संघ-को प्रारंभ से ही सजग हो जाना चाहिए था। आज अपने समाज में प्राय: इतनी शक्ति एवं समय, धन को आडम्बरों में खर्च करने-कराने की प्रथा है. क्या ही अच्छा होता, जैनसंघ ऐसे शासनोत्कर्य के कार्यों को प्रार्थामकता देता। चलो- बेर आवद बरुस्त आवद- वब बाने तभी सबेरा यह मानकर ही मही, अब इम कार्य की सफलता केलिए जैनसंघ दढ संकल्प के साथ लग जावे तो भी अच्छा है।

पर निमंत्रण पाकर मैं असमंजस में पड गया कि आज तक न तो मैंने कभी इस विषय पर लक्ष्य ही दिया है और न ही मझे इस विषय की कोई जानकारी है। सम्मेलन के प्रारंभ होने में भी कम दिन रह गए हैं। शोधपत्र निखने केलिए समय, माहित्य, परातस्य बादि सामग्री और खर्चा करने केलिए काफी छट चाहिए इसके लिए परा सहयोग भी बाहिए। शोधपत्र लिखने केलिए इस विषय में नवा मतभेद है, इनकी भी परी जानकारी चाहिए। ऐसी कोई भी समिधा न होने से यह कार्य मेरे निए असंभव ही

## भेरा जन्म (BLANK PAPER)

मैंने विवश होकर गणि श्री कलाप्रभसाग्र जी को पत्र निखा- बन्दना। पत्र मिला-निमंत्रण केलिए साधुवाद। आपने विद्धद्सम्मेलन में शामिल होने तथा शोधपत्र लिख भेजने को आमंत्रित किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं इस विषय से एकदम अनिभन्न हूं। कभी जाना सोचा ही नहीं है कि जन्मस्थान के विषय में क्या मत-मतान्तर है। इसकी मुन्ने कोई जानकारी भी नहीं है। इसलिए इस विषय पर कुछ लिखना कैसे संभव हो सकता है। बतः इस विषय में मैं एकदम कोरा कागज (Blank paper) हूं इसलिए मैं इस सम्मेलन में सम्मिलित होने में अपने आपको एकदम असमर्थ पाता हूं। अतः क्षमाप्रार्थी हूं।

> आपका कृपाकांकी हीरालाल द्रगड़

#### भी पंपास जी का उत्तर

पत्र आपका मिला। समाचार जाने। निवेदन है कि जैसे भी बने आप सम्मेलन में अवश्य पद्यारें, आपके पद्यारने से सम्मेलन को शक्ति और आपको भी जानकारी मिलेगी। (पत्र का सार)

#### मेरा निर्जय

पंयास जी का पत्र मिलने पर मैंने सोबा कि यद्यपि मैं इस विषय से अनिमन्न हूं और मेरी यह नीति भी नहीं है कि मैं किसी के विचारों का अन्धानुकरण करूं अथवा कोई अपने विचारों को मुझ पर बोप सके। आजतक मैंने १९ पुस्तकें लिखी हैं। जो कुछ भी लिखा है अपने स्वतंत्र विचारों में ही लिखा है। आजतक अपने लेखन के आलोचकों ने भी मुझ पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाला। मुझे जो ठीक सत्य प्रतीत होता है वही लिखता हूं। तथापि मुझे वहां जाने में लाभ ही होगा। १. विद्वानों से परिचय होगा और उनके इस विषय में विचारों को सुनने का लाभ होगा २. तीर्याधिराज सम्मेतिशाखर जी बात्रा का लाभ मिलेगा। ३. आचार्य श्री तथा श्रमण-श्रमणियों के दर्शनों तथा परिचय का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने ऐसा सोचकर सम्मेलन में सम्मिलित होने केलिए पंयास जी को स्वीकृतिपत्र लिख विया।

## इतिहासक विद्वत सम्मेलन

सम्मेलन के प्रारंभ होते ही मैं मधुबन पहुंच गया और सम्मेलन में सम्मिलत हो गया। इस सम्मेलन में बिहारक्षेत्र के उच्चकोटि के जैनेतर इतिहासक्त विद्वान ही अधिक संख्या में थे। जैनविद्वान तो मात्र तीन ही थे। १. श्री मैंवरलाल जी नाहटा कलकता २. श्री रमनभाई जीं। (गुजराती) बंबई ३. श्री हीरालाल दुग्गड़ मैं स्वयं दिल्ली निवासी। (यह तीनों) जैन श्वेताम्बर मन्दिरमार्गी आम्नाय के थे। सब विद्वानों ने अपने-अपने भोधपत्र पढ़े। मात्र में ही एक कोरा कागज था। सम्मेलन ने सर्वसम्मित से निर्णय किया किश्लीण जनपद में सच्छुआड़ के निकट को क्षत्रियमुंड है, वही भगवान महाबीर का बारस्त्रीका जनपद्यान है।

#### शोधपंच निवाने का मेरा निश्चय

सम्मेलन के बाद मैं दिल्ली लौट जाया और चार ग्रंथ लिखने में व्यस्त हो गया. जो मैंने पहले ही हाथ में लिये हुए थे। १९८५ ई. में हाथ में लिया हुआ कार्य सम्पन्न हो गया। तबतक जन्मस्थान के विषय में दो एक लेख भी जैनेतर विद्वानों के पढ़ने को मिले। उनमें लगन थी, उत्साह था, वे इस क्षेत्र के निवासी भी थे। इसलिए उन्हें इस क्षेत्र का परिचय, जानकारी और अपनत्व भी विशेष था। उन्होंने बड़ी तत्परता और निष्ठा के साथ सत्यखोज के समर्थन में शोध किया था। पत्र-पत्रिकाओं में भी उनके इस विषय पर लेख प्रकाशित होते रहते हैं। यह बात प्रसन्नता की, प्रशंसनीय तथा अनुमोदनीय है

परन्त इन लेखों में कुछ-न-कुछ त्रिट रह जाना स्वाभाविक था। कारण यह है कि ये लोग जैनसाहित्य- कला और उसकी मान्यताओं से पूर्णरूप से जानकार नहीं हैं। ऐसा होनेपर भी उनकी सत्य-निष्ठा और लगन केलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। १. किसी ने अपने लेख में भगवान महावीर के जन्मप्रसंग को लेकर मेरुपर्वत की कल्पना क्षत्रियकंड के पर्वत के साथ जोड़कर जन्माभिषेक होना यहीं पर लिख दिया। २. किसी ने इस क्षेत्र में जैनशासन के देव-देवियों, यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियों पर नन्दीवर्धन के नाम सं अंकित लेखों को पढ़कर उन मिर्तियों को जैनेतर इष्टदेवों की मानकर नन्दीवर्धन (भगवान महाबीर के बडे भाई) को भगवान महाबीर से दीक्षा लेने से पहले कर्मकाण्डी यजवादी मान लिया। कारण यह है कि उन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि जैन भी शासन-देव-देवियों, यक्ष-यक्षिणियों को मानते हैं। आगमों में भगवान महावीर के पिता-माता से लेकर नन्दीबर्धन सहित सारे परिवार को (भगवान महावीर के दीक्षा केवलज्ञान से पहले) २३वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का अनुयायी लिखा है। इसीलिए नन्दीवर्धन भी जनम से ही जैनधर्मी था। पश्चात यह सारा परिवार भगवान महावीर का अन्यायी बनकर पूर्ववत जैनधर्मी बना रहा। अतः नन्दीवर्धन को कर्मकाडी यजवादी मानना एकदम भांत है। इसलिए इन अवशेषों को जैन-जैनेतर शिल्पकला का जानकार कोई योग्य विशेषक्र-परातत्ववेता ही परख सकता है। इसमे अनिभन्न व्यक्ति नही।

वास्तव में यदि ये लेख सिद्धार्थ-त्रिशाला नन्दन-नन्दीवर्धन द्वारा ऑकन करायं हार् हैं तो निश्चय ही ये जैन अवशेष हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शोधकता अज्ञाननावश एंसी भ्रांत बातें लिए बैठते हैं। जो आगे जा कर बहुत हानिकर सिद्ध होती है। अनेक संख्लनाएं इनकेलेखों में रह जाती हैं।

१९६४ ई. के मंधुबन में इस इतिहासक्क बिढत सम्मेलन के कर्णधार आचायं श्री गुणसागर सूरि जी तथा उन के अन्तेवासी गणि श्री कलाप्रममागर जी ने आगे चलकर इसकार्य की प्रगति केलिये क्या किया है यह मेरी जानकारी में नहीं है। उन्हें चाहियं था कि किन्हीं योग्य इतिहासक्क बिढानों से इससे संबंधित प्रामाणिक इतिहास क्षत्रियकर जन्मस्थान पर तैयार कराकर सर्वप्रथम सर्वभाषाओं में प्रकाशित करके सर्वत्र देश-विदेशों के विद्वानों को प्राप्त कराते। पर ऐसा हो नहीं पाया इस कमीका देखत हाए मैंने स्वयं ही इसे लिखने का निश्चय कर यह शोधग्रंथ लिखा है। और इसकी पार्टालीय गणि कलाप्रमसागर जी को प्रकाशित कराने के लिये हम्नानीयन कर दी थी और इस पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा कि आप जैसे मुर्धन्य बिढान ने ऐसा प्राभाणिक ग्रंथ लिखकर मेरी विरामित्यित भावना को साकार किया है। अतः मैं आप का बहुन श्राभारी हं। अय इसे शीध प्रकाशित कर दिया जावेगा।

## प्रामाणिक इतिहास की आवश्यकता

स्वजाति-पूर्वजानां यो न जानाति संभवम्। स भवेत् पूश्चलीपुत्र सदृशः पितृवेदकः।।१।।

वर्षात्- अपने पूर्वजों के विषय में जो जानकारी नहीं रखता वह उस कुल में कुलटा स्त्रीके पृत्र के समान है जिसे अपने पिता के विषय में ही पता नहीं है।

इतिहास-प्रदीपेन मोहावरण-घतिनः। सर्वलोक धृतं गर्भ यथावत्वं प्रकाशयेतु ।।१।।

(सत्यकेत् विद्यालंकार)

अर्थात् इतिहास एक ऐसा दीपक है जो भ्रमरूपी अंधकार को नष्ट करता है। जिस का प्रयोजन संसार की घटनाओं, आधारभूत बातों व सहीं-तथ्यों पर प्रकाश डालना है। दीपक द्वारा जैसी वस्तु होती है वैसी ही दिखलाई देती है। यह किसी से पक्षपात नहीं करती। इतिहास का भी ठीक यही प्रयोजन है।

किन्तु इतिहास केलिये यह आवश्यक है कि वह प्रामाणिक हो और निष्पक्ष-बृद्धि से लिखा गया हो।

इतिहास राष्ट्र, समाज और धर्म का प्राण है। राष्ट्र, समाज, धर्म की उच्चता इतिहास की उच्चता पर ही निर्भर करती है। अतएव इतिहास एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जो सच्चे साहित्य का आधार है। जिस काव्य में सच्ची ऐतिहासिकता नहीं है वह किब की कोरी-कल्पना ही है। वह मनोविनोद के सिवाय किस काम का? बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का कथन है कि जिस राष्ट्र, समाज, संस्कृति को नष्ट करना हो, उसकी भाषा, साहित्य, आदशी, शास्त्रों, लिपि, और स्मारकों को नष्ट कर देना चाहिए। अतः किसी राष्ट्र, समाज, धर्म का इतिहास बिगाड़ देना अक्षम्य महान अपराध है।

कितने ही दायित्वशृन्य लेखक अपनी कल्पनाओं का प्रदर्शन करते हुए कुछ का कुछ लिख बैठते हैं। इस से यथार्थ का लोप हो जाने से अनर्थ हो जाता है। चाहिये तो यह कि जो भी ऐतिहासिक चर्चा की जाय वह पूरे अन्वेषणपूर्वक हो। इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े इतिहासक भी धोखा खा जाते हैं।

भगवान महावीर के जन्मस्थान के विषय में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए आत्रश्यक हो जाता है कि जो इस पर शोध-खोजकर्ताओं ने लिखा है, उन भ्रांत मान्यताओं पर प्रकाश डालकर सही निर्णय किया जावे।

जैनधर्मके चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म क्षत्रियकुंडनगर के राजा सिद्धार्थ के घर हुआ था। यह क्षत्रियकुंडग्राम नगर कहां था? इसके सम्बन्ध में भ्रमोत्पादक बातें सिद्धी पायी जाती हैं।

इस सत्य को कोई भुठला नहीं सकता कि श्रमण भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। परन्तु कुछं पाश्चिमात्य इतिहासकारों की भ्रमपूर्ण स्थापनाओं के प्रभाव में आकर कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी कुंडग्राम की अवस्थित को विवादग्रस्त बना दिया है। इस संबंध में विद्वानों की अलग-अलग स्थापनाएं हैं। सभी धर्मों के अपने मान्य महापुरुषों के जन्मस्थान, निर्वाण स्थान अथवा उनके जीवनके प्रसंगों की विशिष्ट तिषियों को बहुत महत्व दिया गया है एवं उन स्थानों को भावोंकी शृद्धि और अभिवृद्धि का कारण मानते हुए वहां के कण-कण को पवित्र माना है। अतः उन स्थानों की यात्रा सहस्रों वर्षों से लोग करते आए हैं और वहां से प्रेरणा पाकर अपनी आत्मा को पवित्र और धन्य मानते हैं। महान-पुरुषों के जीवनसंबंधी जन्म, निर्वाण आदि तिथियों को भी विशोध श्रद्धा-भिनत सहित बत-जाप-पूजा-आगधना आदि की जाती है। जैनधमं के तीर्थंकरों के पांचों कल्याणकों की भूमिको तीथं मानने की प्राचीन परंपरा हैं। आगमों में सब से प्राचीन आगम आचाराग की निर्यालत में इमका उल्लेख पाया जाता है। च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ये पांचो कल्याणक किन-किन तीर्थंकरों के कहां-कहां हुए हैं और किम-किम निर्थ, नक्षत्र में हुए हैं इमका भी प्राचीन आगमों में विवरण मिलता है। कल्याणक निर्थयों की आगधना विशेष धर्मानुष्ठानों द्वारा की जाती है तथा कल्याणक भूमियों की यात्रा करने में आज भी बहुत उत्साह, श्रद्धा और भिनतभाव नजर आता है।

कछ अबांचीन विदेशी और भारतीय विद्वानों की वैशाली को भगवान महाबीर की जनमर्भाम की भात मान्यता में प्रभावित होकर विहार सरकार ने इसी आधार पर विहारप्रदेश के गगानदी के उत्तर मजफ्फरपर जिले के अन्तर्गत बसाह नामक ग्राम को प्राचीन वैशाली मानकर उस के समीप ही बासकंड नामक ग्राम को प्राचीन कंडपुर मान लिया है। वहां एक प्राचीन कंड के भी चिन्ह पाये गये हैं वहीं भगवान महावीर का जनमन्थान क्षत्रियकड मानकर उसी के समीप अहत्य नामक भूमिखंड को अपने आधकार में लेकर उसपर घेरा बना दिया है और वहां पर एक कमलाकार वेदिका बनाकर एक सगमरमर का शिलापट्ट स्थापित कर उस पर अईमागधी भाषा में आठ गाथाओं का लेख हिन्दी अनवाद सहित अंकित कर दिया गया है। जिस में वर्णन है कि 'यह स्थल जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था और जहां वे अपने तीस**वर्ष** के कमारकाल को पुरा कर ब्रजित हुए थे।" शिलालेख में यह भी उल्लेख है कि "भगवान के जन्म में २४५४ वर्ष व्यतीत होने पर विक्रम संवत २०१२ वर्ष में भारत के राष्ट्रपति थी राजेन्द्रप्रमाद ने यहां आकर इस स्थापना का लाभ उठाया है। इस महावीरस्मारक के ममीप इसकी तटवर्ती भूमि पर शांतिप्रसाद साह दिगम्बरी के दान से एक भव्यभवन का निर्माण भी करा दिया और भवन में बिहार राज्यशासन द्वारा 'प्राकृत जैनशोध संस्थान जो १९५६ ईमवी में दिगम्बरी डा० हीरालाल बैन M. A. D. Litt के निर्देशत्व में मुजफ्करपुर में प्रारंभ किया गया था। इन्हीं के द्वारा वैशाली महावीरस्मारक स्थापित कराया गया और शोधसंस्थान भवन का निर्माणकार्य भी प्रारंभ हुआ।"

इस शोधसंस्थान में वहां उपस्थित श्वेतांबर जैनसमाज ने भी दिल खोलकर दान दिया था। इसी शांतिप्रसाद साहू दिगम्बरी ने यहां एक दिगम्बर मंदिर की स्थापना भी की।

पश्चात् स्कूलों और महाविद्यालयों (करलेबों) की निम्न कक्षाओं से लें कर उच्चतम कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में भी भगवान महावीर की वैशाली जनमस्थान की मान्यता को प्रकाशित कर दिया गया। यात्र इतना ही नहीं अमरीकन तथा बरत्विनया के कोषकारों ने भी अपने कोषों में इस श्वांत-मान्यता को प्रकाशित कर दिया।

निःसंदेह पिछले कई दशकों से मारतीय विदानों की सरस्वती साधना से ये अनेक भात मान्यताएं खंडित हुई हैं और वित्य क्वीन अनुसंघानों की संभावनाएं बुड़ती चली चा रही हैं। इसी संदर्भ में १. श्री नरेशचंद्र मिश्र मंजन जिन्होंने वैशाली की मान्यता का विरोध करते हुए अनेक पत्र-पत्रिकाओं में लच्छुआड़ के निकट कुंडग्राम को भगवान महावीर की जन्मभूमि मानने के पक्ष में अपने तर्क दिये हैं। पुनः बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (मुंगेर) में इसी आश्रय के विवाद का उल्लेख करते हुए ऐसी सूचना दी गई है कि

Jainism has also hold in Mongher, Bihar is the Birth place of Mahaveera Swami the 24th Tirthankara, There are dilurent theses to the Birth place of Mahaveera swami hold it was at Lachwar village in Jumui Subdivision, (Page 375 Edition 1966 A.D.)

डा. श्यामाप्रसाद, डा. स्वामीरामरघुवीर, डा. भगवानदास केसरी, अजयकुमार सिन्हा, श्री भंबरलाल नाहटा (कलकत्ता) स्व. मुनि श्री दर्शनविजय जी (त्रिपुटी) आदि कईयों ने वैशाली की भ्रांत मान्यता के निरसन के विषय में लिखा है और वे लिख रहे हैं।

पर खेद हैं कि कई जैन-पत्र-पत्रिकाकार अभी भी भगवान महावीर के वैशाली जन्मस्थान के पक्ष में गीत गाये जा रहे हैं। किवताओं, भाषणों और पुस्तकों, लेखों में भी, स्कूलों कालेजों में भी यही पाठ पढ़ाये जा रहे हैं कि भगवान महावीर का जन्मस्थान वैशाली है। खेद है कि जैनसमाज की तरफ से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया कि किसी योग्य बिद्वान से ऐसी शोधपूर्ण पुस्तक जिसमें सब दृष्टियों से सप्रमाण मुंगेर जिलान्तर्गत क्षत्रियकुंड को भगवान महावीर का जन्मस्थान सिद्ध करने में सक्षम हों लिखाई जावे और पाठ्य पुस्तकों में से भी इस मान्यता को निकलवाने केलिए सिक्रय हो।

इस अभाव को देखते हुए मैंने सन् ईस्वी १९८६ में स्वयं ऐसी शोधपुस्तक लिखने का निश्चय किया। अनेक परेशानियों, बाधाओं, संकटों को पार करते हुए दृढ़ निश्चय और संकल्पपूर्वक यह शोधपुस्तक लिखकर तैयार हो पाई है। इस शोधकार्य में अनेक विध्न-बाधाएं आईं। कई नगरों के ग्रंबागारों में जाकर इस कार्य को यथाशक्ति-मित और योग्यतानुसार यह शोधग्रंब लिखने में मैं सफल हो पाया हूं।

## श्वेताम्बर जैनचतुर्विध तंच अपने कथित्व को समझे और इस के प्रकाशन प्रचार-प्रसार में सक्रिय सहस्रोप दे

- १. लेट है कि जैनों की उपेक्षा, प्रमाद, उदासीनता और लापरवाही के कारण अनेक तीर्थ विस्मृत हो गये, अनेक विच्छेद हो गये और आक्रमणकारियों की तोड़-फोड़, लटपाट से ध्वंस किये गये, अनेक धर्मांधों ने अपने कब्जे में करके अपनी मान्यता के रूप मे परिवर्तित करनिये।
- २. विक्रम की १६वीं शती में ही जैन धर्मानुयायियों में से कुछ ऐसे संप्रदाय स्थापित करिलये गये, जो जिनप्रतिमाजों, जिनमिंदरों, जिनतीयों की मान्यता के कट्टर विरोधी हो गये और उनके प्रचार प्रसार से जैनमिंदरों और जैनतीयों, जैनस्मारकों की बहुत क्षति हुई।

- ३. बीनी-बौद्धयात्री फाहियान, स्युड्सांग आदि ने भारत का भ्रमण करके जैनस्मारकों, जैनस्तूपों को बौद्धरमारक घोषित करके जैनसंस्कृति के इतिहास को भामक बना दिया।
- ४. वर्तमान पारिचमात्य एवं भारतीय इतिहासलेखकों ने अनेक जैनधर्मस्थानों को अपनी अञ्चानता के कारण बौद्धों और अन्य संप्रदायों के इतिहास के पन्नों में लिख दिया।
- ५. चौबीसवें तीर्षंकर भगवान महावीर के मगध जनपद में (वर्तमान में बिहार प्रांत) मुंगेर जिलातर्गत जमुई सबिडिविजन में लच्छुआड़ के निकट गंगा के दक्षिण में कुडपुरनगर (क्षित्रयकुंड नगर) में च्यवन, (गर्भावतार), जन्म, दीक्षा (ये तीन) कल्याणक हुए तथा गृहवास में तीसवर्ष व्यतीत किये। २. उनको केवलज्ञान ऋजुकूलनदी के तटपर जृभियग्राम और निर्वाण पावापुरी में हुआ। कुंडपुर, जृभियग्राम और पावापुरी ये तीनों गंगानदी के दक्षिण में मगध जनपद में बे। अर्थात उनके पांचों कल्याण की गंगानदी के दक्षिण में हुए। इन सब स्थानों पर जैनमंदिरों का निर्माण कराकर उन में भगवान महावीर की प्रतिनाएं प्रतिष्ठित करके जैनतीर्थ स्थापित किये गये। जिन पर आज तक श्वेतांबर जैन परम्परा का स्वामित्व विद्यमान है।
- ६. लयभग १०० वर्षों से पाश्चिमात्य डा. हर्मनजेकोबी, डा. हार्नले आदि जर्मन-विद्वानों ने एवं उनका अंधानुकरण करनेवाले अपने ही आचार्य विजयेंद्र सूरि और पंयास मुनि कल्याणविजय एवं कतिपय दिगम्बर लेखकों तथा जैनों में ही जिनप्रतिमा उत्थापक संप्रदायों के कितपय पदवीधारी-नामी साधुओं ने तथा कुछ जैनेतर लेखकों ने विदेह जनपद में गंगा के उत्तर में बसाढ़ आदि दो एक ग्रामों को वैशाली मानकर भगवान महावीर का जन्मस्थान स्थापित भी कर लिया और ऐसी खोखली-भ्रामक मान्यता के समर्थन में बिहार सरकार ने जन्मस्थान का शिलापट्ट भी लगा दिया।
- ७. इन्हीं लेखकों के आधार पर विद्यालयों, महाविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में भी वैशाली जनमस्थान का भ्रामक प्रचार कई दशकों से चाल है।
- इन्हीं शोधकों के बाधार से बमरीकी और बरतानवी आदि विदेशी कोषकारों
   ने भी अपने कोषों में वैशाली को ही जन्मस्थान लिख दिया है।
- ९. इतना ही नहीं, इन सौ वर्षों के सर्वव्यापक प्रचार प्रसार से आज इस खोखली और भ्रांत मान्यता का जैनसमाज में भी सर्वत्र व्यापक रूप से जोर पकड़ता जा रहा है।

## इस प्रमाद का परिचाम क्या होगा?

- 9. निरंतर ऐसा सर्वव्यापक गलत प्रचार चालू रहने का परिणाम यह होगा कि भगवान महावीर का वास्तविक जन्मस्थान कंडपुरनगर एकदम भूल जाने से कि इसक्षेत्र में विद्यमान सब तीर्थस्थल विच्छेद हो जायेंगे। (सफाए-हस्ती से मिटजायेंगे) यह ऐसा अक्षम्य अपराध होगा कि जिसका कलंक टीका अनन्तकाल तक जैनसमाज के माथे पर लगा रहेगा।
- २. खेद का विषय तो यह है कि सौ वर्षों से इस तीर्थों च्छेदक प्रचार होने पर भी जंगमतीर्थ कहलाने वाले चतुर्विध चैनसंघ में किसी भी पदवीधारी युगप्रधान, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, गणि, पंकास, प्रवर्तनी, महत्तरा आदि श्रमण-श्रमणियां अथवा

धनकुवेर, अपने-आप को दृढ़ सम्यगृदृष्टि, जैनसंघ के अनुरागी, तीर्थसंरक्षक होने का दम भरने वाले श्रावक-श्राविकायं होने का गौरव मानते हुए भी आजतक उनमें से किसी की कुंभकरणी नींद नहीं खुली। उनकी ऐसी उपेक्षा-वृत्ति को देखते हुए दिल काप उठता है।

- ३. अखिल-भारतीय जैन श्वेतांबर कान्फ्लेंस, आनन्दजी कन्याणजी की पेढ़ी, जिनका मृख्य उद्देश्य ही जिनशासन एवं तीर्थ संरक्षण का है, वे भी आजतक हाथ पर हाथ रख कर मौन साधे क्यों बैठ रहे हैं? इन्होने भ्रांत-मान्यता के विरोध में और वास्तीवक जन्मस्थान के समर्थन में प्रेस और प्लेटफार्म में प्रचार करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? पाठ्यप्स्तकों से भ्रांत मान्यताओं के भाग को क्यों नही हटावाया।
- ४ इस को झुठलाया नहीं जा सकता कि मगध जनपद में लच्छआड के निकट कंडप्रनगर (क्षात्रयक्ड) ही भगवान महावीर का बास्तांबक जन्मस्थान है। जहां उनके च्यबन, जन्म, दीक्षा तीन कत्याणक हुए थे और उन्होंने तीम वर्ष गृहवाम भी किया था। इसका प्राचीन जैनागम, माहित्य, प्रातत्व, भगोल, भतत्त्वांबद्या, भाषाशास्त्र, तर्क तथा तीथंमालाएं आदि निविरोध एकमत में समर्थन करते है।
- ५ पर आजतक ऐसा कभी किसी ने भी नहीं मोचा कि भगवान महावीर के वैशाली जनमस्थान की मान्यता दृढ हो जाने में क्या भयकर परिणाम होगा? प्राचीन तीर्थ इस क्षेत्र के विच्छेद हो जायेंगे।
- ६. आज से ३७-३८ वर्ष पहले मिन श्री दर्शनिवजय जी (त्रिपटी) ने शोधपस्तक लिखकर प्रकाशित कराई थी। जिस में सप्रमाण सिद्ध किया था कि लच्छआद के निकट क्षित्रयकुंड ही भगवान महावीर का जन्मस्थान है। वेशाली की मान्यता आत है। पर लेद है कि उस का भी सर्वत्र प्रचार नहीं हो पाया। चाहिये तो यह था देशी-विदेशी सब भाषाओं में भाषातर करवा कर इस का सर्वत्यापक प्रचार किया जाता। ऐसी कभकणीं निद्धा किस काम की जिसमें अपना सर्वस्व ही लट जाय।

#### भगवान महाबीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी

भगवान महावीर की पच्चीसवी निवाण शनाव्दी भारतवप के कोने-कोन म यहें आडम्बर, टाट-बाट और धम-धाम में राष्ट्रीय स्नर में मनायी गयी है। इस उपलक्ष में भारत सरकार और जेनसमाज ने करोड़ों रूपये खर्च किये। परन्त कछ जैनाचार्यों और उनके भगतों ने इस का इट कर विरोध भी किया। जिसमें हजारों लाखों रूपये स्वाहा किये गये। आश्चर्य तो इस बान का है कि भगवान महावीर के जनमस्थान के प्रचार-प्रमार की नरफ दोनों पक्षों में में किसी का लक्ष्य ही नहीं गया। चाहिये तो यह था कि भगवान महावीर के जनमस्थान, दीक्षा, केवलजान और निवाणस्थान एवं जहा-जहां भी प्राचीनकाल में जैननीथं विद्यमान है उन्हें विच्छेट होने में पहले ही उनके सरक्षण और विकास केलिये प्लेटफाम और प्रेम के माध्यम में मंगठिनरूप में तन-मन-धन में व्यापक महायोग दिया जाना, जिसमे ये प्राचीन महानीथं मदा-मबंदा मुरक्षित रहने में सक्षम होते।

भगवान महावीर के जन्मस्थान इस क्षत्रियकुंड ग्रंथ के विषय में डेढ़ वर्ष पूर्व जब मैंने भगवान महावीर के जन्मस्थान पर शोधग्रंथ लिखने का निश्चय किया तो विचार हुआ कि इस विषय में वैशाली के पक्षघरों से भी साक्षात् करके उनके विचारों से भी अवगत हो लिया जाय ताकि भगवान महाबीर के वैशाली के जन्मस्थान के विषय में उनके पास क्या-क्या प्रमाण या तर्क है।

9. श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय के स्थातनामा विद्वान डी. लिट मानद पदवीधारी मूनि श्री नगराज जी कुछ वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। मैंने उन्हें पत्र लिखकर उनके वैशाली के पक्ष की पुष्टि केलिये उनके पास जो प्रमाण हैं उन्हें लिखकर भेजने को लिखा। उन्होंने अपने पत्र में इस विषय पर कुछ न लिख कर मुझे साक्षात मिलने को लिखा। उनका पत्र मिलने पर मैं दूसरे दिन उनके पास गया। परस्पर परिचय के आदान-प्रदान के पश्चात मैंने उनसे वैशाली के विषय मे जानकारी देने को कहा— उन्होंने कहा कि— "मेरी मान्यता भगवान महावीर के जन्मस्थान के विषय में वैशाली की है और इस मान्यता को प्रायः सभी ने मान भी लिया है तथा बिहारराज्य ने उस मुभाग को मान्यता देकर जन्मस्थान का वहां शिलापट्ट भी लगा दिया है।"

मैंने वैशाली पक्ष के विरोध में कुछ आगिमक, भौगोलिक, पुरातास्त्रिक, ऐतिहासिक प्रमाण दिये तो वे झट बोल उठे कि "क्या आप अपने विचार मुझ पर ठोसने आये हैं। अच्छा अब मैं समझा।"

मैंने कहा कि-ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे इस विषय पर पुस्तक लिखनी है, आपने इस विषय पर गहन-गंभीर चिंतन-मनन भी किया होगा। इसिलये मैं आपके पास जानकारी केलिये आया ह। उत्तर मिला कि- बस इस विषय में मेरा जो निर्णय है वह कह दिया है। इस के विषय में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इतनी वार्तालाप के बाद मैं वहा से चला आया।

२. पम्तक लिखने के बाद राजगृही में विरायतन संस्था के संस्थापक स्थानकवामी सप्रदाय के ख्यातनामा विद्वान मिन कवि अमरचद जी उपाध्याय जो लगभग ४५ वर्षों से मेरे परिचित हैं, उन्हें मैं ने पत्र लिखा कि— ''मैंने भगवान महावीर के जनमस्थान क्षत्रियक्ड पर शोधग्रंथ लिखा है। उसे मैं आपके पास संशोधन के लिए भेजना चाहता है। यदि आप समय निकाल मके तो मैं आपको प्रेसकापी देखने केलिये भेज दें।

उनका उत्तर मिला- कि भेरी मान्यता भगवान महाबीर के जन्मस्थान वैशाली की दृढ है। आपने जो शोधग्रथ लिखा है उसे मैं वृद्धावस्था, अस्वस्थता एव दृष्टि के कम हो जाने के कारण न पढ़-सन पाऊंगा।

इस शोधग्रथ को लिखने में एकवर्ष लगा। बिना किसी की प्रेरणा तथा किसी प्रकार के सहयोग के यथासाधन, यथामित, यथाशिन्त, यथायोग्यता इसे लिखा है। तीर्थरक्षण, जिनशासन की भिन्त और श्रद्धा से नि स्वार्थभाव से लिखने में द्वादशांगवाणी (गणि पिटकी) अधिष्ठत्री देवी और इष्टदेव के सहयोग और आशींबाद से एवं परमकृपाल गुरुदेव स्व. श्री विजयानन्द स्रीश्वर (आत्मारामजी) महाराज की परोक्ष प्रेरणा का सदा संबल रहा है। अतः यह उन्हीं की महती कृपा का सुफल है। इस में गेरा कुछ नहीं है।

५४ वर्ष की वृद्धावस्था, शरीर और इन्द्रियों की शिथिलता, आंखों की ज्योति की कमी, और इसी-वर्ष चारबार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से ऐसा लगता है कि संभवतः अब अल्पायु शेष है। अपने जीवन के बड़े भाग ५५ वर्षों में ५० पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हैं। १० पुस्तकें अग्रकाशित हैं इनके बाद ५१ वां पुष्प यह है और संभवतः यह

मेरी अंतिम रचना होगी। इसलिये इसका प्रकाशन (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) यथाशीम्र कोई ख्यातनामा संस्था करके सर्वव्यापक प्रचार-पसार करे तो मुझे तभी प्रसन्नता होगी।

इस शोधग्रंथ को लिखकर मैं अपने कृतसंकल्प में सफल हूँ। अब इसे प्रकाशित करके अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करना जैनसंघ का काम है। दो वर्ष केबाद गणि कला प्रभुसागर ने भी पांड्लिपि लौटा दी पर प्रकाशित नहीं करा पाये।

आज से चार-वर्ष पहले जैनश्वेतांवर अचलगच्छीय आचार्य प्रवर श्री गुणसागर सूरि जी तथा उन के अन्तेवासी गणि श्री कलाप्रभसागर जी ने भगवान के जन्मस्थान लच्छुआड़ के निकट अत्रियकुंड के प्रचार-प्रसार और उद्धार के कार्य को सम्पन्न करने केलिये अपने हाथ में लिया है। उन्होंने दिनांक २४, २५, २६ नवम्बर १९६४ को सर्वप्रथम सम्मेतिशासर महातीर्थ की तलहटी मधुवन (बिहार राज्य) में भगवान महावीर के वास्तिवक जन्मस्थान के सम्बन्ध में अखिलभारतीय इतिहासज्ञ विद्वत्सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय पाया कि लच्छुआड़ के निकट कुंडपुरनगर ही भगवान महावीर का वास्तिवक जन्मस्थान है। इस सम्मेलन में मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि इस निर्णय के बाद इस तीर्थ के सर्वत्र प्रचार-प्रसार और उद्धार का प्रारंभ समझकर अब कार्य सतत चालू रखना है। कहीं यह न समभ लिया जाय कि सम्मेलन में निर्णय करके बाद इसकी इतिश्री हो गयी है।

अतः इस कार्य की सफलता केलिये अनेकविध कार्य करने होंगे यथा--

१. पाठ्यप्रतकों से वैशाली की मान्यता के बदले क्षत्रियकुंड की मान्यता को दाखिल करना। २. भारत सरकार से क्षत्रियकंड की मान्यता को स्वीकार कराना। ३. इस क्षेत्र के सब मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना और उनकी सरक्षा, पजा की व्यवस्था प्रतिदिन केलिये कराना। ४. इस कार्य को स्थाई व्यवस्थित रखने केलिए पेढी की स्थापना करना। ५. यात्रियों की सर्विधा केलिये बिहार सरकार के सहयोग से प्रत्येक मंदिर में जाने-आने केलिये रास्तों को जंगलों झाडियों से साफ कराकर सडकों का निर्माण कराना जिससे आने-जाने में सगमता हो। ६. कोषों में वैशाली के बदले क्षत्रियकंड को जनमस्थान लिखवाना। ७. इस जन्मस्थान केलिये अपने समाज में जागति लाने केलिये सब साध-साध्वयां जहां भी विचरें वहां अपने व्याख्यानों में इसका प्रचार करें तथा देश-विदेश में प्रचार केलिये प्रतकों के माध्यम से एवं भाषणों से प्रचार किया जावें। ८. इस तीर्थ संबंधी प्रामाणिक इतिहास पुस्तकें तथा इतिहास के छोटे-छोटे फोल्डर, पाकेटपस्तकें सब देशी-विदेशी भाषाओं में प्रकाशित करके सस्तेदामों से सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जावे। ९. इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर मैने यह शोध-प्रतक लिखी है। इसका सब भाषाओं में भाषांतर करवा कर प्रकाशन हो और संस्था इसे प्रकाशित करे। वह धन कमाने केलिये नहीं परन्त इस तीर्थ के सर्वत्र प्रचार केलिये स्वल्प (कम) मृत्य रखे। १०. अपने सब तीथों के माध्यम से वहां की पेढ़ी से इस पस्तक की बिक्की की व्यवस्था की जावे। ११. जिस-जिस व्यक्ति के हाथ में यह पस्तक जावे उसका भी परमकर्तव्य है कि वह अपने नगर में गांव में सब पुरुषों-महिलाओं को इस पस्तक को मंगवाने की प्रेरणा करे और ग्राहक बना कर प्रतकें मंगवा लें १२. यह

#### (XXIX)

पुस्तक प्रत्येक जैन परिवार में अवश्य पहुंचनी चाहिए ताकि इसके पढ़ने से वैशासी की मान्यता उनकी मन और मस्तिष्क से निकल जावे और क्षत्रियकुंड ही भगवान महावीर के जन्मस्थानं उसके आस्था कायम हो जावे। १३. इस पुस्तक की पांडुलिपि छह-सात-विद्वानों को भेजकर अद्योपांत परीक्षण करवा निया है। सब ने इस की अनुमोदना और प्रशंसा की है। उनका आभार मानता हूं।

शाहदरा दिल्ली दिनांक १५.५.१९८७ ई.

हीरालाल दुग्गड़

## इस पुस्तक के लेखक की अन्य वो कृतियां०

हैं मंत्र, यंत्र, तंत्र विज्ञान भाग एक और दो मूल्य Rs. 35 एक हैं शकुन विज्ञान मूल्य Rs. 35

जीवन उत्कर्ष के लिए मन्न यंत्र शक्तिशाली साधन है। जीवन की अलग-अलग भूमिकाओं पर रहने बालों को अलग-अलग प्रकार. से सहायक होता है। विशेष स्पष्ट करे तो धनार्षी को धन, सन्तानार्थी को सन्तान, अरोग्य यशार्थी को अरोग्य यशा का अधिकारी बनाता है। विविध प्रकार के भयों से रक्षण करता है। कोई व्याध रोग या पीड़ा से पीड़ित है तो उसका निवारण करता है। शूत-प्रेत शक्ति की पीड़ा बाधा छाया से पीड़ितों को छुटकारा दिलाता है। आध्यात्मिक विकास द्वारा परमात्मा पद तक पहुंचने की अभिलाषा हो तो उसमें भी अन्त तक सहायक होता है।

मंत्र-यंत्र-तंत्र विज्ञान के ऐसे प्रयोग दिये हैं। वे सब अपनी कुटुम्ब जाति समाज, देश राष्ट्र, विश्व, धर्म, धर्म स्थलों आदि की रक्षा। हिंसक पशुओं पिक्षयों, चोरों डाक्ओं, गुंडों बलात्कारियों, बदमाशों आदि शत्र, शत्रुसेनाओं से रक्षा तथा बचाव के लिए परमावश्यक और प्रभावशाली प्रयोग है। व्यवसायिक कार्यों की गृत्थियों को मृत्कान के लिए अमोच उपाय है। वैर विरोध शमन शांति स्थापित करने में अच्क है। महा आंधी, महातृष्टि को रोक कर महा प्रलयकारी से बचाव अनावृष्टि, अवृष्टि का निवारण कर सुखे काल आदि से राहत, हिंसक को अहिंसक, व्यभिचारियों को सदाचारी, विपत्ति पीडितों को मृक्ति दिलाकर सुखी बनाता है। निःसन्तानियों को सतान प्राप्ति अविवाहितों को योग्य साविधी प्राप्त, बिछड़ों को मिलाप बदी को बंदीखाने (जेल) से मृक्ति दिलाकर परिवार पति पत्नियों में परस्पर वैर, प्रेम, स्नेह करा देना। युद्धों में निजात दिलाना शासको आदि को मत्र के चमत्कारों से प्रभावित कर धर्म समाज विश्व कल्याणकारी कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है। विश्व में जितने भी भलाई के कार्य हैं। वे सब मंत्र आदि के प्रयोग से प्राप्त किये जा सकते हैं। जो जीवन को अमृतमय बना सकते हैं।

पॉंडत प्रवर श्री हीरालाल जी दुग्गड जो जैन विधा मर्मज्ञ हैं ने ५५ वर्षों के सतत परिश्रम से प्राचीन शास्त्र भंडागे से मंत्र तत्र यंत्र विज्ञान का सग्रह किया है। इसमें से दो भाग प्रकाशित हो चके हैं।

पहले भाग, महामंत्र नवकार, नमुत्कुण, लोग स्स के मत्रो यत्रो का विधि विधान सिहत तथा नंब ग्रह दोष निवारण के मंत्रों-यत्रों-तंत्रो एवं रत्लों द्वारा उपायों का वर्णन है। पैसिठियें यंत्र (२४ तीर्थंकरों तथा १ संघ) दूसरे भाग में पाँच शासनदेवियों के मंत्रों-तंत्रों का विधि विधान सिहत समावेश है। (१ महान चमत्करी पदमावती देवी... पार्थ्वनाथ प्रभु की शासन देवी) २. महाचमत्कारी चन्नेश्वरी देवी (प्रभृ ऋषभदेव सिद्ध चक्र शत्र जय तीर्थ की शासन देवी) ३ अधिकार देवी (श्री नेमिनाथ प्रभु की तथा कागड़ा महातीर्थ की शासन देवी) ४ महालक्ष्मी इन सब मत्रो यत्रों तंत्रों के विधि विधान सिहत आराधना करने का विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रत्येक भाग का मूल्य रूपये पैतीस-डाक खर्च अलग।

शकुल विकान— इसमें शक्नों के फलों का घर मे चैत्यालय बनाने कादि अनेक विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मृत्य रूपमे बीस डाक खर्च अलग।

पत्र व्यवहार तथा रुपये आदि मनिआर्डर से दिल्ली के बैंक डाकघरों, से नीचे लिखे पते पर भेजें।

HIRALAL DUGGAR 641-B/2, मोती राम मार्ग शाहदरा दिल्ली-110032

#### अनुक्रम

| - 0                                                  |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| नं. विषय                                             | <b>মূ</b> ছ |
| १. समर्पण                                            | I.          |
| २. अनुक्रम                                           | 111         |
| ३. पुस्तक लेखक परिचय                                 |             |
| ४. आचार्य श्री विजयेंद्रदिन्न सूरि जीवन परिचय        |             |
| ५. प्रकाशकीय                                         |             |
| ६. प्रस्तावना                                        |             |
| ७. मूमिका                                            |             |
| १. मगलाचरण                                           | Ą           |
| २. श्रमण भगवान महावीर का जीवन परिचय                  | २           |
| ३. २४वें तीर्युकर का जन्म-जीवन-कुमारकाल              | 8           |
| ४. राजकुमार वर्धमान महावीर का विवाह                  | ¥           |
| ५. दीक्षा और तपस्या                                  | 25          |
| ६. केवलज्ञान                                         | 90          |
| ७. धर्मोपदेश, तीर्थस्थापना, आगम रचना                 | 99          |
| <ul> <li>भगवान की बाणी पर आश्वित् साहित्य</li> </ul> | 93          |
| ९ महाबीर के सिद्धातों की गरिमा                       | 98          |
| १० भगवान महावीर का निर्वाण                           | 92          |
| ११. महाब्रीर का संघ परिवार                           | २६          |
| १३. ज्योतिष और वर्धमान महाबीर                        | २६          |
| १३. भगवान महाबीर का जन्मस्थान क्षत्रियकुंड           | 3 %         |
| १४. विदेशी विद्वानों की मान्यताएं                    | ३६          |
| १५. हर्मन जेकोबी की मान्यता                          | ७ ६         |
| १६. डा. हानेले की मान्यता                            | 39          |
| १७. पं. कल्याणविजय की मान्यता                        | 89          |
| १८. आ. विजयेन्द्र सूरि की मान्यता                    | ४१          |
| १९. दिगम्बरों की मान्यता                             | XX          |
| २०. आगम एवं श्वेतांबर जैनों की मान्यता               | XX          |
| २१. आधुनिक विद्वानों की मान्यताओं का शिहाबलोक्न      | ४६          |
| २२. शोधकों की संखन्लनाओं पर                          | YE          |
| १. साहित्यिक प्रमाच                                  |             |
| २३. भगवान महावीर का नर्भ परावर्तन                    |             |
| २४. महारानी त्रिशना का दोहद                          | ४१          |
| २५. महाबीर जन्म-दिकुमारियों का बाना                  | ४२          |
| २६. आमिलिकी क्रीड़ा                                  | ४८          |
| २ ७. कंडबाम में दीक्षाएं                             | 5.3         |

(XXXI)

## .(XXXII)

| २६. दिगम्बरों की जन्मस्थान मान्यता            | ६२                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| २९. इतिहासकारों की भ्रांत मान्यताएं           | દ્દેદ                                 |
| ३०. भांत मान्यताओं की समीक्षा                 | ĘĠ                                    |
| ३१. पं. कल्याणविजय का मत                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ३२. गंतापार                                   | 29                                    |
| ३३. क्षत्रियकुंड और वैशाली के महत्ले          | ± ₹                                   |
| ३४. वैशाली के ग्राम                           | <del>=</del> Ę                        |
| ३५. वैशाली का मानचित्र                        | ج <u>﴿</u>                            |
| ३६. आचार्य त्लमी एवं अन्य                     | ९०                                    |
| ३७. डा. योगेन्द्र मिश्र                       | <b>4</b>                              |
| ३८. राहुल सांकृत्यायण एवं अन्य                | 90                                    |
| ३९. महावीर के जन्मस्थान का माहित्य मे परीक्षण | 8,9                                   |
| ४० (२) भूतल विद्या                            | ९२                                    |
| ४९. (३) इतिहास                                | ९२                                    |
| ४२. (४) भावाशास्त्र                           | ९३                                    |
| ४३ (५) पुरातत्व                               | ९९                                    |
| ४४. बनिया, चक्रामदास, कोलुआ                   | 900                                   |
| ४५ बौद्ध यात्रियों के कालमें वैशाली           | १०२                                   |
| ४६ उपर्यक्त मंदर्भ में बिचारणा                | 903                                   |
| ४७. जैनशासन में स्तृपों का निर्माण            | 906                                   |
| ४८.(६-७) भूगोल और तर्क                        | १०६                                   |
| ४९ आयंदेश नामार्वाल                           | १०७                                   |
| ५०. विदेह की राजधानी वैशाली                   | 905                                   |
| ५१. वैशाली और बमाढ, राजधानी कड़प्र            | 90%                                   |
| ५२ र्क्षात्रयकृड और नविया                     | 999                                   |
| ५३. क्षात्रयकुड और वसुकुड                     | 992                                   |
| ५४, काकवी                                     | 994                                   |
| ४४.'(≈) यात्री-यात्रीसंघ                      | १२०                                   |
| ५६ जन्मस्थान जाने के मार्ग                    | 936                                   |
| ५७ परिशिष्ट १-मृग्ध और जैन                    |                                       |
| ५६ मृगध जैनधर्म की विशेषताए और जैन सम्कृति    | 938                                   |
| ५९ जैनधमं एव मगध                              | 4.85                                  |
| ६० परिशिष्ट-२ वैभानी गणतत्र                   | 963                                   |
| ६९ महाबीर वश के माथ चेटक का संबध              | 966                                   |
| ६२ मातध्रम                                    | 988                                   |
| ६३ वंशाली गणनत्र का अन                        | 98=                                   |
| ६४ वंशाली पर आक्रमण का कारण                   | १५०                                   |
| ६५ चेटक का राज्यों के साथ क्रीट्रियक संबंध    | १५०                                   |
| ६६ राज्यप्रणालिया                             | 9 4 9                                 |
| ६७, राजा उदायण<br>६८ टिप्पणी (Footnotes)      | 949                                   |
| re is an it comotest                          | 9 % २                                 |



# मंगला चरण

# वँ की सिद्धाणं णमो किचा॥

र्वं की सरहंते सरणं पवज्रामि अहि र्वं की सिद्धे सरणं पवज्रामि र्वं की साह् सरणं पवज्रामि का ध र्वं की के बलि-पण्णन्तं धम्मं सरणं पवज्रामि



उँ की अरिहंत-सिद्धावायों-पाध्याय-सर्व-साधुभ्यः॥ सद्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तपोभ्यस्तु उँ की उँ नमः॥

ॐ हीं श्री क्लीं ब्लूं ऐ वहं सर्वदोष प्रणाशन्यै नमः।।

विश्व की आदि तथा प्राचीनतव वौदित संस्कृति। व वैनद्यर्ग एवं भगव चववान महांबीर

# श्रमण भगवान महावीर का जीवन परिचय

### भारतीय साहित्य में चौबीस तीर्थंकर

अस्मिन्ते भारते वर्षे बन्धवे भावककुले। तपसायुक्तः महात्भानं केशोत्भाटन पूर्वकम्।। तीर्थकरा-श्वतुर्विशन् भातेस्तु पुरस्कृत छायुक्ते फ्बीदेच ध्यानमात्र प्रवेशिकम्।।

(वैदिक पद्मपुराण ४/१४, ३८९)

अर्जुत्- इस भारतवर्ष में चौबीस तीर्यंकरों ने श्रावककुल (जैनक्षत्रिय कुल) में जन्म लिया। उन्होंने केशलुंचनपूर्वक तपस्या में अपनी आत्मा को युक्त करके अपने आप को पुस्कृत (केवलज्ञान प्राप्त) किया। जब वे ध्यान मे मौन होते थे तो फ्लीन्द्र (नागराज) उन पर छाया करते थे।

### चौबीस तीर्यंकरों के नाम-

कृष्ट्रम्म-अजित-संगव-अमिनन्दन-सुमित-पद्मप्रभ-सुपार्श्व-चन्दप्रभ-सुविधि- शीतल-भेषांस-बासुपूज्य-विमल-अनन्त-धर्म-शांति-कृथु -अर-मिल्ल-मुनिसुव्रत-निम-नेमि-चार्श्व-वर्धमान आन्ता जिनाः (वृहच्छान्ति स्मरणम्)

हा. बृद्धप्रकाश ही. लिंट ने अपने ग्रंथ भारतीय धर्म और संस्कृति में लिखा है- महाभारत के विष्णु के सहस्र नामों में श्रेयांस, अनन्त, शांति और संशव चार नाम आते हैं। ये सर्व नाम तीर्यंकरों के हैं। ऋषण, अजित, अनन्त, धर्म के नाम मिलते हैं। विष्णु और शिव दोनों का एक नाम मात्र सुबत मिलता है। ये सब नाम तीर्यंकरों के हैं। लगता है कि महाभारत के समन्वयपूर्ण वातावरण में तीर्थंकरों को विष्णु, शिव और ब्रह्मा के रूप में सिद्ध कर धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इस से स्पष्ट है कि तीर्थंकरों की परम्परा अत्यत प्राचीन सिद्ध होती है उपर्यक्त नामाविल में महावीर जैनधर्म के २४ वें तीर्थंकर थे। किन्त् जैन ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार न तो वे जैनधर्म के आदि प्रवर्तक थे और न सदैव केलिए अन्तिम तीर्थंकर थे। अनादिकाल से धर्म के तीर्थंकर होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म में अपने अपने यगानमार विशेषताएं भी रहती हैं और उन के मौलिक स्वरूप में तालमेल भी रहता है। वर्तमान यग के आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ माने गये हैं। जिनका उल्लेख न मात्र जैनागमों में आता है परन्त भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद आदि में भी नाना प्रसंगों में आया है। । उन से लेकर महावीर आदि तीर्थंकरों के चरित्र प्राचीन जैनागमों तथा दिगम्बर पराणों में विधिवत आते हैं। धार्मिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक दुष्टि से मानो उनमें एक-रूपता तथा एक ही आत्मा की व्याप्ति प्रकट करने के लिये महावीर के पूर्व जन्म की परम्परा ऋषभदेव से जोड़ी गयी है। ऋपभदेव के पत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह बात समस्त बैंदिक पराणों में भी प्रायः एकमत से स्वीकार की गयी है। ' इन्हीं भरत के पुत्र |मरीचि भी पूर्वजरम से आये थे। जिस ने अपने दादा ऋषभदेव के चरणकमलों में र्मान दीक्षा ली थी। परन्त उससे मनि ब्रतों का पालन न हो सका। वह र्मान पद से भ्रष्ट हो गया।तथापि उसमें धार्मिक बीज पड चका था और मंस्कार भी उत्पन्न हो चके थे। अतएव देव और मनुष्य आदि लोकों में जनम लेकर भ्रमण करते हुए अन्ततः उस ने महाबीर तीर्थंकर का जन्म धारण किया। इस प्रकार यह सहज ही देखा जा सकता है कि इस अंतिम तीर्धंकर भगवान महावीर की अध्यात्म परम्परा आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से जुड़ी हुई र्पार्ताप्रत पायी जाती है।4

किन्तु महावीर के साथ भी तीर्थंकर परम्परा टूटती नहीं। उन के एक गृहम्थ शिष्य थे। उस समय के मगध नरेश श्रेणिक बिंबसार। उन में भगवान महावीर द्वारा धर्म का बीज आरोपित किया गया। यद्यपि वह अपने पूर्वदुष्कृत्य के कारण नरकगामी हुआ तथापि उसमें भी भिरीचि के समान धार्मिक संस्कार प्रबलता के साथ स्थापित हो चुका था जिसके फलस्वरूप वह अगले जन्म में एक नये तीर्थंकर परम्परा में आदि धर्मप्रवर्तक होंगे। याति भावी चौबीस तीर्थंकरों में पद्माभ नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार समग्न दृष्टि से विचार किया जाये तो जैन परम्परा में यहबात दृढ़ता से स्थापित की गई है कि जिस प्रकार परम्परा से महावीर ऐतिहासिक रूप से अन्तिम तीर्थंकर हैं। उसी प्रकार वे नए तीर्थंकर परम्परा के जन्मदाता भी हैं।

अतः यह निर्विवाद है कि जैनधर्म की संस्कृति वेदकाल पूर्व की होने से विश्व में प्राचीनतम आदर्श संस्कृति है।

# त्रौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और राजकुमार काल

तीर्थंकर महावीर का जो चरित्र जैन साहित्य में पाया जाता है वह सक्षेप से इस प्रकार है—

जैनागमों तथा विभिन्न जैनग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ई. पू. ५९९ वर्ष में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में (क्षत्रियकुंडग्राम) में भगवान महाबीर का जन्म काश्यप गोत्रीय ज्ञातुवंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ की धर्मपत्नी रानी त्रिशलादेवी जो विदेह गणतंत्र की राजधानी वैशाली के वाशिष्ठ गोत्रीय लिच्छिवीवंश के क्षत्रिय महाराजा चेटक की बहन थी उस की कुक्षी से हुआ था।

भगवान महावीर की जन्म कथा में कृंडग्राम के दो भाग बाह्मणकृंडग्राम (माहणकुंडग्राम) और क्षत्रियकुंडग्राम (खत्तीयकुंडग्राम) के उल्लेख पाये जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान ब्राह्मणकुंडग्राम निवासी कोडालगोत्रीय ब्राह्मण ऋषभदत्त की भार्या जालनधर गोत्रीय देवानन्दा के गर्भ में अवतीणं हुए पश्चात् सौधर्मेन्द्र के दूत द्वारा ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ से क्षत्रियानी रानी त्रिशला के गर्भ में स्थानान्तरित किये गये हैं। कल्पसूत्र में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यह प्रकृति का नियम है कि तीर्थंकर क्षत्रिय राजकुल में ही जन्म लेते हैं यदि किसी पूर्वजन्म कृत अशुभ कर्म के योग से कर्मफल को भोगने के लिए तीर्थंकर का जीव किसी अन्य जाति की स्त्री के गर्भ में उत्पन्न भी हो जावे तो देवताओं के राजा सौधर्मेन्द्र का कर्तव्य है कि वह उस तीर्थंकर के गर्भगत भूण को क्षत्रियानी रानी के गर्भ में अपने देवदूत द्वारा प्रतिष्ठापित करा दें। महावीर का शौशव व राजकुमार काल उसी प्रकार लालन-पालन एवं शिक्षा से व्यतीत हुआ जैसा उस काल में राजभवनों में प्रचलित था। उनकी बाल-क्रीड़ा का एक आख्यान पाया जाता है। कि उन्होंने एक भीषण सर्प का दमन किया था और इसी वीरता के कारण देव ने उन्हों वीर की उपाधि प्रदान की थी।

### राजकुमार वर्धमान महावीर का विवाह

राजकुमार वर्धमान जब युवा हुए तब उनके माता पिता ने शुभ मुहूर्त में



भगवान महाबीर कादीका केलिए शिविका- द्वारा प्रस्थान

कौडिण्य गोत्रीय क्षत्रिय राजा समरवार अपरनाम नरवीर की पुत्री यशोदा से उनका विवाह कर दिया। उससे इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसके दो नाम थे अणुज्जा और ग्रियदर्शन | जिसका विवाह महावीर के भानेज जमाली के साथ हुआ था। बाद में इन दोनों ने अनेक क्षत्रियों और क्षत्रियांनियों के साथ भगवान महावीर से दीक्षाएं ग्रहण की थीं। 7

#### दीक्षा व तपस्या

भगवान महावीर के माता-पिता के देहावसान के दो वर्ष बाद तीस वर्ष की आय में मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन अन्तिम चौथे प्रहर में प्रवृज्या (दीक्षा) ग्रहण की। उनकी प्रवृज्या का स्वरूप यह था। वे गृहस्थ त्याग कर क्षत्रियक्डपुर के समीपवर्ती जातुखंड उद्यान में चले गये। वहां जाकर उन्होंने अपने समस्त आभषण वस्त्रादि त्याग दिये, अपने हाथों से अपने केसों को उखाड़ फैंका। देवेन्द्र का दिया हुआ वस्त्र अपने बांये कंधे पर डाल दिया। उस दिन छठ (दो उपवास) तप के माथ यहां से कुमारग्राम जाकर आप सारी रात ध्यानारूढ़ रहे। देवेन्द्र का दिया हुआ देवदुष्य वस्त्र भी तेरह मास के बाद गिर गया। फिर वे सदा नग्न रहे। पश्चातु देश-देशान्तरो में भ्रमण करने लगे। वे निवास तो वन उपवनों में करते थे और ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। 'अपनी तपस्या के पारणे (व्रत खोलने) के दिन आप ग्राम अथवा नगर में प्रवेश करके भिक्षा से आहार हाथों में लेकर करते थे। वह भी दिन में मात्र एक बार ही लेते थे। वे ध्यान में आत्मचिन्तन तथा समता भाव की साधना पद्मासन अथवा खड़गासन में खड़े हए नासाग्र दृष्टि रखकर करते थे। १. लेषमात्र भी हिंसां न करना। २. तुण मात्र भी परायी वस्त् का अपहरण नहीं करना। ३. लेषमात्र भी असत्य नहीं बोलना। ४. मैथन की कामना को लेषमात्र भी स्थान नहीं देना। ५. किसी भी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति रूप परिग्रह नहीं रखना। रात्रि भोजन कदापि नहीं करना। यही उनके महावस थे। इन निषेधात्मक यमों या बतों के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं (उपसर्गों) को समता शान्ति और धैर्य पूर्वक सहन करते थे। गृह-हीन, निराश्रय, वस्त्रहीन, धनधान्य हीन त्यागी केलिए प्राकृतिक उत्पन्न होने वाली जैसे भूख, प्यास, शीत, ऊष्ण, डांस, मच्छर आदि की बाधाएं जो परिषहः कही जाती हैं उन्हें समता भाव से सहन करना। इस प्रकार ध्यान, आत्मचितन, समता और तपस्या करते हुए उन्होंने बारह वर्ष छः महीने पन्द्रह दिन अपनी प्रवज्या का समय व्यतीत किया। इतने समय में उन्होंने मात्र तीन सौ

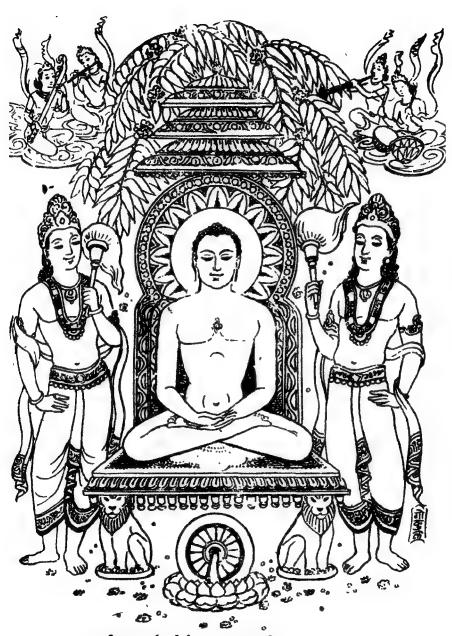

वीतराग सर्वज्ञ तीर्यंकर भगवान महावीर चार— मून-बाठ प्रांतहार्य (१२ गुणों) सहित

उन्चास दिनों में प्रतिदिन मात्र एक बार नगर से अथवा ग्राम से लेकर आहार किया। शेष ग्यारह वर्ष सात मास और एक दिन निर्जल निराहार तपस्या में व्यतीत किए। इस तप में कभी कभी लगातार छः छः मास तक भी निराहार व्यतीत किया।

#### केवलज्ञान

भगवान महाबीर की दीक्षा को तेरहवां वर्ष चल रहा था इस वर्ष में वैशाख सदी दसमी को दिन के पिछले पहर में ऋज्कुला नदी के तट पर जम्भुक ग्राम के बाहर श्यामक नामक कौट्मिबक के खेत में साल वृक्ष के नीचे (उत्कट) आसन में बैठे हए ध्यानास्थ-मुद्रा में उन्हें केवल-ज्ञान केवल-दर्शन पैदा हुआ। इस केवल-जान का स्वरूप यदि हम सरलता से समझने का प्रयत्न करें। तो यह था कि जीवन और सृष्टि के सम्बन्ध में जो समस्याएं है और जो प्रश्न जिज्ञासु चिन्तक के हृदय में उठा करते हैं। उनका उन्हें सन्तोष कारक रीति से समाधान मिल गया। समाधान यह था कि छः द्रव्य और नौ तत्व (जीव के बन्धन और मिन्त के उपाय) है। जिनके द्वारा त्रैलोक्य की समस्त वस्तुओं का स्वरूप समझने में आ जाता है। वे छः द्रव्य यह हैं जीव, प्द्गल, धर्म-अधर्म, आकाश और काल। नव तत्व, इस प्रकार हैं- जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इनके साथ पण्य-पाप मिलाने से नवतत्व हो जाते हैं। जीवन का मलाधार जीव है यह आत्मा द्रव्य है जो जड पदार्थों से भिन्त है। जीव आत्म-संवेदन तथा परपदारथ बोधरूप लक्षणों से युक्त है एव अमूर्त और शाश्वत है। परन्त वह जड द्रव्यों से संगठित शरीर में व्याप्त होकर नाना रूप रूपान्तरों में गमन करता है। जितने मूर्त रूप ग्राह्य पदार्थ परमाण् से लेकर महास्कन्ध हमें दिखाई देते (इन्द्रिय जन्य) हैं वे सब अजीव उद्गल के रूप रूपान्तर हैं। धर्म और अधर्म ऐसे सुक्ष्म अदृश्य अमूर्त द्रव्य हैं जो लोकाकाश में व्याप्त हैं जो जीव और पुदुगल पदार्थों को गमन अथवा स्थिर होने में हेत्भत माध्यम हैं। आकाश वह द्रव्य है जो अन्य सब द्रव्यों को स्थान व अवकाश देता है। काल द्रव्य वस्तुओं को रहने, परवर्तित होने तथा पूर्व और पश्चात् की बृद्धि उत्पन्न करने में सहायक होता है। यह तो सिष्ट के द्रव्यों की व्याख्या हुई। किन्तु जीव की सुख-दुखात्मक सांसारिक अवस्थाओं को समझने और उसके ग्रन्थी को सुलझाकर आत्मतत्व के शाद्ध बद्ध मुक्त स्वरूप के विकास हेत् अन्य सात अथवा नौ तत्वों को समझने की आवश्यकता है जीव और अजीव तो सुष्टि के मुल तत्व हैं ही। उनका परस्पर

सम्पर्क होना यही आसव है। उस सम्पर्क या आसव सं ऐसे सम्बन्ध का उत्पन्न आत्मा का शह स्वरूप ढक जावे और उसके ज्ञान-दर्शन-चरित्रात्मक गुण कुठित हो जावें उसे बन्ध या कर्मबन्ध कहते हैं कर्म बन्ध से जो जीव को सुख दुख का अनुभव होता है वह शभ अशभ कर्म बन्ध के कारण से होता है। जिन्हें पुष्य-पाप की संज्ञा दी गयी है। ये दोनों बन्ध तत्व में ही आ जाते हैं। जिन संयम रूप क्रियाओं व साधनाओं द्वारा इस जीव व अजीव के सम्पर्क को रोका जाता है उसे संबर कहते हैं। जिन वृतों और तप द्वारा संचित कर्म बन्ध को जर्जरित किया जाता है और विनष्ट किया जाता है उसे निर्वत कहते हैं। जब ये कर्म निर्जरा की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सम्पन्न हो जाती है तब वह जीव अपने शृद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तब वह मक्त हो जाता है उसे निर्वाण मिल जाता है। यह मोक्ष तत्व का कार्य है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्त जीव और अजीव की पूर्ण व्याख्या में सुष्टि का पदार्थ विज्ञान या भौतिक शास्त्र आ जाता है। आग्रव वन्धतत्व में मनोविज्ञान का विश्लेषण आ जाता है। संवर और निर्जरा तत्वों के व्याख्यान में समस्त नीति व आचार का समावेश आ जाता है। मोक्ष के स्वरूप में बीव के उच्चतम आवर्श ध्येय और विकास का प्रतिपावन हो जाता है। केवल ज्ञान में इसी बोध-स्बोध का पूर्णतः व्यापक और सक्ष्मतम स्वरूप समाविष्ट है

#### धर्मोपदेश-धर्मतीर्थ स्थापना और आगम रचना

केवलज्ञान प्राप्त कर भगवान महावीर मगध जनपद की पावापुरी में जाकर देवों द्वारा निर्मित समवशरण (व्याख्यान मण्डल) में विराजमान हुए धर्मप्रवचन सुनने के इच्छुक राजा प्रजा गण देव देवियां आदिं वहां आ कर एकत्रित हुए। और भगवान ने उन्हें पूर्वों त तत्वों का स्वरूप समझाया तथा जीवन के सुखमय आदर्श प्राप्त करने हेतु गृहस्थों को अणुव्रत आदि बारह वर्तों, त्यागियों के लिए पांच महाव्रतों का उपदेश दिया जिनका पहले वर्णन किया है। इस समवशरण में क्रमशः एक-एक करके ग्यारह बाह्मण जो वेद-वेदांगादि चौदह विद्याओं के दिग्गज विद्वान थे अपने चवालीस सौ शिष्यों के साथ अपनी-अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए भगवान महावीर के पास आ उपस्थित हुए उनके नाम १. गौतम गोत्रीय इन्द्र भूति २. अग्निभृति ३. वायुभृति (तीनों सगे भाई) ४. व्यक्त, ५. सुधर्मा ६. मंडित ७. मौर्यपुत्र ८. अंकपित ९. अचलभ्राता १०. मेतार्य तथा ११. प्रभास। प्रत्येक को क्रमशः एक-एक शंका थी। १. जीव की २. कर्म की ३. वही जीव वही शरीर ४. पांच भृत ५. जो इस

जन्म में परुष हैं वह अगले जन्म में भी परुष होता है। ६. अरुपीआत्मा को रूपी कर्म का बन्ध कैसे ७. देवता है या नहीं। ८. नरक है या नहीं? ९. पण्य-पाप है या नहीं? १०. परलोक के विषय में ११. मोक्ष के विषय में शंकाएं थीं। ये ११ पंडित और इनके ४४०० शिष्य वैदिक कर्मकाण्डी धर्मानयायी थे। इसलिये भगवान ने इनकी शंकाओं का समाधान भी उन के मान्य वेदों के माध्यम से ही किया। शंकाओं का युक्ति पुरस्सर समाधान पा कर इन ११ विद्वानों ने अपने समस्त ४४०० विद्वान शिष्यों के साथ अपने आप को भगवान महावीर के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रभ ने भी इन सब को मीन दीक्षाएं दे कर अपने शिष्य बनाये। उन ११ मुख्य शिष्यों को गणधर पद से विभिषत किया। इसी अवसर पर महिलाओं में चन्दनबाला आदि अनेकों महिलाओं को पाच महावृतों से विभूषित कर साध्वी-संघ की स्थापना की। अनेकों स्त्री-पुरुषों ने अण्व्रत आदि बारह ब्रतों को स्वीकार कर श्राविका-श्रावक (गृहस्थ) धर्म को स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान महावीर ने चतुर्विध-संघ की स्थापना कर जंगम-धर्मतीर्थ की स्थापना की. और द्वादशांगमयी आगमों की देशना से इस स्थावर तीर्थ का प्रचलन किया और तीर्थंकर बने। क्योंकि (तीर्थंकरोति इति तीर्थंकर': इति वचनात)।

महावीर भगवान ने अर्धमागधी जो उस समय मगध जनपद तथा इसके निकटवर्ती प्रदेश की लोकभाषा थी उसमे अर्थ से उपदेश दिया ताकि सर्वसाधारण प्रवचनों को समझकर धर्ममार्ग को सरलता से स्वीकार कर सकें। भगवान के प्रवचनों को गणधरों ने समवसरण में साक्षात श्रवण कर उनकी सत्रों में अर्धमागधी भाषा में ही रचना की। जो गणिपिटक (द्वादशांग) के नाम से अद्यपि प्रख्यात है। भगवान की इस द्वादशांग वाणी को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ शब्द की व्यत्पित 'तीर्यते इति तीर्थः' अर्थात जो इस ससार में भव-धमण रूपी सागर से आत्मा को तारे वही सच्चा तीर्थ है। अतः भगवान का प्रवचन रूपी आगम (आप्त वचनातु आविर्भृतं आगमः) भगवान का धर्म प्रवचन भव्यात्माओं को संसार से तिराने वाला है और जो प्राणी उसे श्रद्धा से स्वीकार कर आचरण में लायेगा वह निश्चय ही सर्वकर्मों को क्षय कर शाश्वत सखदाता मोक्ष-निवांण प्राप्त करेगा। इसलिये- १. च्तर्विधि-साध्-साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप धर्म-संघ और भगवान के प्रवचन संकलन रूप आगमों को तीर्थ की संज्ञा दी गई है। तीर्थंकर जब समवसरण में विराजमान होते हैं तब इस तीर्थ को "नमो तित्यस" (तीर्थ को नमस्कार हो) कहकर धर्म देशना के लिए सिंहासन पर विराजमान होते हैं।

### भगवान महावीर की वाणी पर आश्रित साहित्य

गणधरों द्वारा संकलित (द्वादशांगी) बारह अंगों के नाम- १. अचारांग. २. सूत्रकृतांग, ३. स्थानांग ४. समवायांग ५. व्याख्याप्रज्ञाप्त (भगवती), ६. ज्ञाताधर्मकथांग, ७. उपासकदसा, ५. अन्तकृतदसा, ९. अणुत्तरोपपातक, १०. प्रश्नव्याकरण, ११. विपाकसत्र, १२. दृष्टिवाद। यह सब साहित्य अंगप्रविष्ट कहलाता है और गर्णिपिटक के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनमें से १२वें अंग दुष्टिवाद का विच्छेद (नष्ट) हो गया है। इसके १४ विभाग थे जो पर्व के नाम से कहे जाते थे। चौदह पूर्वधरों (संपूर्ण सार्थ द्वादशांगी) के जाता श्रतकेविलयों. दसपूर्वधरों (चारपूर्व कम द्वादशाग बाणी के सार्थ मृनियों ने जिन शास्त्रों की रचनाएं की हैं, वे अंगबाह्य आगम कहलाते हैं। इन अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य आगमों की संख्या श्री नन्दी-सूत्र आगम में ५४ कही है। उन में से वर्तमान में ४५ आगम विद्यमान हैं। जो श्वेतांबर जैन (मर्तिपजक) परम्परा के पास आज भी सरक्षित हैं। इन पर गीतार्थ जैनाचर्यों ने वृत्ति, चूर्ण, निर्यक्ति, भाष्य, टीकाओं की रचनाएं प्राकृत-संस्कृत भाषाओं में विस्तार से लिखी हैं। जो पंचागी के नाम से प्रसिद्ध है। विद्यमान सरक्षित आगम साहित्य को बीरान ९५० में उस समय के विद्यमान समस्त जैन मुनिराजों ने वुल्लभीनगर (सौराष्ट्र) में एकत्रित होकर जो भगवान महावीर के समय से लेकर आज तक गरू परम्परा से प्रवाह रूप उन के कंठस्थ आगमवाचना चली आ रही थी. सर्व सम्मति से ताडपत्रों पर लिपिबद्ध कर लिया गया।

दिगम्बर संप्रदाय ने भी स्वीकार किया है कि आगम की व्याख्या सिनिश्चत है- 'जो केवली या श्रूत-केवली ने कहा हो या अभिन्न दमपूर्वी (१९ अंगों तृथा १२वें अंग के दस पूर्वों के अर्थ सिहत जान) ने कहा हो, वह आगम है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि सब अग-साहित्य क्रमशः अपने मूल रूप में विलग्त हो गया है। इसिलए महावीर के बाद सातवीं आठवीं शताब्दी में ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई कि केवल कुछ मनियों को उन आगमों (आचारांग आदि) का मात्र आशिक जान रह गया जिनके आधार से समस्त (दिगम्बर) जैन शास्त्रों, पराणों की स्वतंत्र रूप से नयी शैली से विभिन्न देशकालानुसार प्रचलित प्राकृत (सम्कृत) आदि भाषाओं में रचना की गयी।

श्वेतांबर जैन अनुश्रुति के अनुसार श्रुत-केवली चतुर्दश ।वंधर आचार्य श्री भद्रबाह स्वामी के बाद (लगभग ३०७ इंसा पूर्व भगवान महावीर के लगभग २०० वर्ष बाद) आचार्य स्थ्लिभद्र (जो ११ अंगों और १२ वें अंग के १० पर्वों के सार्थ तथा शेष १२ वें अंग के ४ पूर्वों के मल मत्रों के जाता ) ने १२ वर्षीय द्ष्काल के बाद मगध की तत्कालीन राजधानी पाटलीप्त्र (पटना) में भगवान महाबीर के धर्म सूत्रों को व्यविस्थत रूप देने के लिये जैन मिनयों की एक बृहत्-सभा का आयोजन किया। जिसमें जैन-मत्रों का वाचन किया गया।

जैन आगम सूत्रों की यह प्रथम वाचना पार्टालपत्र वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। स्थूलिभद्र के उत्तराधिकारी आचार्य महागिर तथा आचार्य महास्तिन हुए। आचार्य महास्तिन मौर्यसम्राट चंद्रगप्त के पौत्र सम्माट सम्प्रति के धर्मगरू थे। जैन सूत्रों की दमरी वाचना आयं स्कंदिल की अध्यक्षता में (३०० से ३५३ ई.) मथरा में हई। जिस में उस समय के जैन श्रमणों से जो संग्रह किया गया। उसे आगमों के रूप में सकलित कर लिया गया। यह माथरी वाचना कहलायी। उसी समय इसी प्रकार का एक और प्रयास आचार्य नागाजन की अध्यक्षता में वल्लभी (सौराष्ट्र) में भी हुआ। चौथी वाचना पाचवीं शताब्दी के उत्तराई (४५५ स ४६६ ई.) में पर्व की वाचनाओं को देविंद गणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में फिर वल्लभी (सौराष्ट्र) में ह्यी। विभिन्न पाठातरों का समाधान करके सत्रागमों को लिपबढ़ कर लिया गया। यह वल्लभी वाचना कहलाती है। जो आज तक श्रवेताम्बर जैनों के पास सर्गक्षत है।

इन उपयंक्त आगमां के विषय में दिगम्बर प्रकाद विद्वान स्व. द्वा. हीरालाल जैन M. A. D. I itt जो बेशाली प्राकृत विश्वविद्यालय के सर्व प्रथम कुलपित थे। जिन्होंने दिगम्बर धवला आदि अनेक ग्रंथों का विद्वतापवंक सपादन किया है तथा अनेक ग्रंथों की शोध-खोज पवक रचनाए भी की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि-वीर निवाण की दसवीं शताब्दी में मनियों की एक महासभा गुजरात प्रांतीय वल्लभी (वर्तमान वला) नाम की महानगरी में की गई और यहा क्षमाश्रमण देविद्वंगीण की अध्यक्षता में जैनागमों का सकलन किया गया। जो अब भी उपलब्ध है ... वे प्राचीन शैली को बोधकरान के लिये प्रयान है। उन का प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में भी मेल खाता है। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य विपटक कहलाता है वैसे ही यह जैन साहित्य गणिपटक के नाम से उल्लिखन पाया जाता है। यह समस्त साहित्य अपनी भाषा शैली तथा दार्शीनक व ऐतिहासिक सामग्री के लिये पाली साहित्य के समान ही महत्वपण है। 100

# भगवान महावीर के पारमार्थिक सिद्धान्तों की गरिमा

सिद्धार्थ महीपति के कुमार स्वनामधन्य सर्वसत्वक्षेमंकर श्री वर्धमान-महावीर जो वास्तव में ही प्राणीमात्र के लिये वंदनीय, पजनीय और परमोपकारी महापरुष थे। इनके विश्व शांतिमय साम्राज्य को अक्षण्ण धाराबाही बनाने वाले परमार्थी सिद्धांतों को आचरण में लाना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए स्वार्थपरायन प्रजा उन के सिद्धान्तों को परिपर्ण पालन करने में जैसे-जैसे शिथिल बनती गयी वैसे-वैसे उन महान सिद्धान्तोपासकों की संख्या करोडों से कम होती हुई लाखों में रह गयीं। जो बहमती थी वह अल्पमती के रूप में एक संप्रदाय के नाम से संबोधित होने लगी। पर असल में देखा जाय तो उनके सिद्धांत सांप्रदायिक नहीं थे। परन्तु सबके श्रेय के लिये सार्वभौमिक थे। भले ही लोग उन्हें एक धार्मिक संप्रदाय के प्रवर्तक मानें 'परन्त इतिहास और विज्ञान तो आंज भी विश्वकल्याण कारक विश्वगरु के स्थान पर अधिष्ठित रखते हैं। क्योंकि चाहे आज या कल जब कभी भी संसार सख-शांति के समीप पहंचना चाहेगा तब उसे उन्हीं के पीवत्र सिद्धान्तों को हृदय से स्वीकार करना पडेगा। जितने भी दसरे प्रयत्न हैं वे सारे निष्फल और निरर्थक बनेंगे। भले ही उनमें किम्पयाक वक्ष के विष फल समान क्षणिक शांति का अनभव होता हो किन्त वह केवल मृग-तृष्णा है और बिच्छ को द्वार बाहर करने के प्रयास में सर्प को प्रवेश कराना है।

आज के आर्धानक जगत के महान विचारक महात्मा गांधी, डा. टेगोर और बनार्डशा आदि को भी इसी निर्णय पर आना पड़ा है और कहना पड़ा है कि मत्ता का नाश सत्ता से हो जाता है ऐसा नहीं है। अर्थात सत्ता से शांति नहीं मिलती। समता का अर्थ है वासनाओं से विरक्त होना-कषायों में विरक्त होना और विषयों से विमख होना। इसी समता को महावीर ने अपनी भाषा में सामायिक कहा है तथा उद्घोषण प्वंक उन्होंने वतलाया है कि सामायिक से ही सर्व सख-शांति शाश्वत रूप से निर्मित हो सकती है। आज के राष्ट्र सृत्रधारों को भी ध्यान में रखना है कि I ittle the want happier you are यानी जितने-जितने प्रमाण में तृष्णा कम उतने-उतने प्रमाण में विशेष सुख है। परन्त प्रभ का "संबोग मूल जीवेन पत्ता दुक्ख परम्परा।" यह संदेश तो विश्व में उन दिनों भी पहच गया था कि "बे बे निरुपाधिषण ते ते अंशे धर्म" इसिलए "मूच्छ्र परिग्रह":- Attachment में सुख नहीं है। परन्त Detachment in attachment यानि अनासिक्त में आसिक्त मानने में आनन्द है और योग्यता की अर्धिकार भूमि पर उसी सामायिक के दो विभाग किये गये है। एक है सर्व-विर्यंत अर्थात सम्पूर्ण-दसरा है देशविर्यंत अर्थात मर्यादित। सर्व-विर्यंत का अर्थ है कि

मन-वचन और काया में किसी भी प्राणी के अधिकारों पर त्राप न मारना। किसी को अहितकर बचन न बोलना। बिना आज्ञा के किसी की तृण जैसी वस्त् को भी न लेना। नैष्ठिक बह्मचर्य के बल से सब इन्द्रियों का टमन करना। किसी वस्त पर मूच्छां न रखना तथा संग्रह न करना। देश-विर्यत में उपयुक्त का सर्वथा पालन करने का सामर्थ्य न होने से उदासीन भावपर्वक जितने प्रमाण में हो सके उतने प्रमाण में निरन्तर पालन करने की चेप्टा करना। प्रथम मर्व-विर्यत सामायिक के पालने वाले श्रमण, अणगार, र्यात, निर्णय मिन अथवा साध कहलाते हैं और मर्यादित देशविरति पालने वाले श्रमणोपासक, श्राइ, श्रावंक और गृहस्थ कहलाते हैं। दोनों में आचार-भेद होते हाए भी विचार भेद कटापि नहीं है। दोनों के साध्य की पराकाष्ठा अहिंसा, मत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और निर्णारग्रह मे है। उन्हें ही क्रमशः महावन अणवन कहने हैं।

इस विश्वविभाग ने जिस महान पवित्र सिद्धांत का उपदेश दिया था उसका आचरण उनके रोम-रोम में था- पर्णरूप से आत्मरमणना थी। जो कुछ भी वे जगत के प्राणियों को आचरण के लिये कहते थे उसका वे स्वयं भी पालन करते थे। हम इतिहास और तत्वजान के तटस्थ एवं ममक्ष विद्यार्थी होने के नात सर्वप्रथम तत्कालीन भारत की ऐतिहासिक परिस्थित पर अवलोकन करते है तो डा. रमेशचन्द्रदत्त जैसे महान ऐतिहासज की विचारधारा अपने सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इंसा पर्व छठी शताब्दी में आयंवतं का यह हाल था कि धर्म की यथार्थ भावना नष्ट हो चकी थी। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था स्थलना पा चकी थी और मानव समार में मत्यता की प्रधानता नष्ट हो चकी थी। उस स्थान को म्वार्थ ने ले लिया था। जिस के वश हो कर सभ्य और शिक्षित जाति भी अमानीपक कर्तव्यों के करने केलिये कटिवड़ हो गई थी। प्रजा को धर्मानधना म फंसाने के लिये उनके मेधा और प्रजा पर प्रवल अत्याचार किया जाता था। सींट के अहिसात्मक अकाटय नियमों का उलघन करने में भी निभयना को स्थान दिया जाता था अर्शर महारुद्राणी रूप चार अगल प्रमाण जिह्ना की लोलपता की पाँत में मह्यावद्ध निरापराधी और जगत के महान उपयोगी उपकारी प्राणियों के रकत के लापर लनी खजरों द्वारा भरे जाने थे। धर्म के सिद्धांनों को तोड-मरोड कर ऐसे अन्धविश्वास के "नियोगपर्यन्योगानईमनेर्यचः।" जैसे सत्र निर्धार किये जाते थे। ऐसे कटोकटी के समय में एक विश्वापकारक विभात की प्रतीक्षा बड़ी आतरता में हो रही थी। भारत का भारय वडा प्रवल था कि अनएम महाविभीत प्रगट हो ही गई। इस्वाक जैसे वैभव, ऐश्वर्य और सर्माद्ध संपन्न ज्ञात कल के राजकमार होते हुए भी उस ऋढ़ि, मिद्धि और सम्पत्ति को तथा समान गिनते हुए

तिलांजली देकर सकल संसार के श्रेय हेत् प्रथम सामायिक के पांच महाब्रतों से भीषण प्रतिज्ञा की त्याग-भूमि पर क्षमा खडुग लेकर खडे हो गये।

भारत के महान धाराशास्त्री सर अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर की एक तार्किक दलील याद आती है- उन्होंने कहा था कि "मैं धाराशास्त्री होने से धार्मिक तत्वज्ञान में विशेष अध्ययन का लाभ नहीं उठा सका किन्त Logically (नार्किक) ढंग से कहना पड़ता है कि मृग और गाय आदि प्राणी जो तृण भक्षण से अपना जीवन व्यतीत करते हैं. वे यींद मांस भक्षण से विमख बनें तो उस में विशेषता ही क्या? तत्व तो वहां है कि सिंह का बच्चा मांस भक्षण का विरोध करे। उनके कहने का आशय यह था कि धन, कांचन, ऋदि, सिद्धि और ऐश्वर्य के झले में झलता हुआ और खनी संस्कृति के भरे हुए क्षत्रिय कल के वातावरण में चमकती हुई तलवार के तेज में तल्लीन वालक कल परम्परा की कलदेश के ममान खनी खंजर के विरुद्ध महान आंदोलन करने के लिये सारी राजसीय ऋदि. र्मिद्ध एवं सम्पत्ति को सिट्टी के समान मान कर और भोग को रोग तुल्य समझकर त्याग करता हुआ योग की भीमका में खनी वातावरण को शांतिमय बनाने के लिये वनखंड और पर्वतों की कदाओं में निस्पह बन कर सारा जीवन व्यतीत करे। मात्र दिनो तक ही नहीं किन्तु महीनों और वर्षों तक भर्पात भखपति बन कर भटकता फिरे। साढ़े बारह वर्ष की घोर संयम यात्रा में अंगुलियों पर गिने जाने वाले नाम मात्र दिनों में रूखे मुखे टकड़ो से पारणे करे और सारा काल अहिंसा के आदर्श सिद्धान्तों को पालन करने में निमग्न रहे। उन की यह घोर तपम्या संयम आदि अमन्य जीवन यात्रा के परदे में बड़ा भारी रहस्य था जिसमें मात्र मानव समाज का ही नहीं अपित प्राणिमात्र के श्रेय का लक्ष्य था।" इन का यह तार्किक अनमान वड़ा ही सन्दर प्रतीत होता है। दया के परम्पराग्त संस्कारों वाले कल में जन्म लेने वाला व्यक्ति दया का पालन और उस की पष्टि के लिये वातें करे तो स्वाभाविक है तथा भोग सामग्री के अभाव में वैराग्य के बाताबरण का असर अनेकों पर संभव है। किन्तु राजकल की ऋद्धि और ऐश्वर्य के सागर में में वाहर कद कर त्यागर्भाम में आने वाले तो कोई आलोकिक व्यक्ति ही मजर आते हैं।

जो उन्होंने उपसर्ग और पिरषह सहन किये उन की कथनी करते हुए यह कायर हृदय कांपता है। धन्य है उस महावीर को जिस के हृदय में मित्रों के श्रेय से भी शत्रुओं के स्नेह का स्थान प्रथम था। उस महाभाग की क्या बात करें। गौशांनिक के, चंडकीषिक के, ग्वाले के, शूलपाणि के, तथा संगम आदि के बनके घोरातिघोर उपसर्गों में मेरु की तरह धीर और सागर की तरह गभीर बनकर अटिवयों में, पर्वतों की कन्दराओं में गरजते हुए सिंह, चीते, भानू आदि भयंकर प्राणियों के बीच में, वर्षा ऋतु का घनघोर घटाच्छादित अमावस्या की अंधेरी रात्रि में चमकती हुई बिजली के उद्योत में फां-फूं करते हुए विषधर, मणिधर के बीच में और मृतक श्मशान भूमि पर जलते हुए कलेवरों को भक्षण करते हुए भूत-प्रेतयोनि के यक्षों और राक्षसों के बीच में ज्ञान-ध्यान की अस्खिलत धारा में आरूढ़ होकर पित्र भावनाओं द्वारा भवटवी में भयंकर ताप से पीड़ित प्राणियों को अपनी प्रशांत मुद्रा का जो प्रश्म रस रूपी सुधारस पिला कर शांति पहुंचा रहा था। उस महान अवध्त योगी के चरणारिवन्द्र में शिरसा वन्दन के सिवाय और क्या कहं।

आचार्य श्री हेमचन्द्र उस कारुण्य हृदय का चित्र-चित्रण करते हुए कहते हैं कृतापराधेऽपि जने कृपामंबर तारयोः। ईवर बाष्यां ह्यों भी वीरजिननेत्रयोः।।१।।

छह महीनों तक घोरातिघोर प्राणान्त कष्ट देने वाले संगम नामक दानव के श्रेय की करुणा से अश्रधारा बहाने वाले हे योगी! तेरे दया रूप महासागर का माप कैसे दर्शाऊं, तेरी अकल-कला के सामने मेरी, काव्य कला क्या काम आ सकती है? कहने का आशय यह है कि जितना भी इस महापरुष के जीवन पर कहें कम है। शास्त्र में कहा है कि आप एक क्षमा में ही बीर नहीं थे- किन्त दानवीर, दयावीर, शीलवीर, त्यागवीर, तपवीर, धीरवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर, और चरित्रवीर आदि सर्वग्णों में शिरोमणि होने से उनका वर्धमान नाम गौन होकर महावीर के नाम से प्रख्यात हुआ- यानि जन्म नाम वर्धमान था, परन्त बीरता के क्षेत्र में अत्लनीय, अद्वितीय तथा अन्पम होने से गणाश्चित नाम महाबीर पड़ा। जब वे अपनी आत्मा को शृद्ध करके ईश्वरीय महाशक्तियों का आविर्भाव करके कैवल्य पद पर आरूढ़ हुए तब पहले-पहल वर्णाश्रम व्यवस्था केलिए 'अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शुद्धों को अपने-अपने कर्तव्यों का भान कराने के लिये 🗱 वसरण में विराजमान होकर अपना सत्य धर्म संदेश प्रकट किया था। उस समय मानव समाज की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में थी. इसलिए श्री महावीर प्रभु ने सर्वप्रथम अपने तप, तेज और ज्ञान के प्रभाव से ब्राहमण वर्ग के महारथी इन्द्रभति, सुधर्मा आदि ४४११ ब्राह्मणों का हृदय एलटा किया, पश् बलिदान की मनोवृति को निवृत्त करके स्वइन्द्रियदमन तथा विश्व के प्राणीमात्र से मैत्री, कारुण्य आदि भावना का गरुमंत्र पढ़ा कर

क्षत्रियक्ड

अनासिक्त रूप मुनि दीक्षा धर्म में अधिष्ठित किया। उन के (Fandament teacings) इस अमूल्य उपदेश का मौलिक रहस्य इस प्रकार था-

> सब्वे पाणा-पिया उ मा दुश्का परिकृता अध्यय वहा। पिय वीवीणो वीवीउ कामा सब्बेसिं वीवियं पियं "वातिकाएउचे किंवाचं।" (तम्हा)

सारांश यह है कि- प्राणी मात्र को प्राण प्रिय हैं, इसलिए किसी को द:ख मत दो-यानि किसी के जीवन के अधिकारों पर प्रत्याघात न करो। सब स्खपूर्वक जिओ और सब को जीने दो। (Live and let live) क्योंकि विशव रचना का नैसर्गिक विधान ही ऐसा है कि बीजानुसार ही फलोत्पत्ति होती है। आम की गठली से आम और नीम के बीज से नीम की उत्पत्ति होती है। इसी तरह द:ख से दुःख प्राप्त होता है। अतः जहां तक तुम दूसरों के लिये जितने-जितने अंशे में दःख के कारण-भूत होते हो उतने-उतने अंश में तुम्हे भी दःख भोगना ही पड़ेगा। भगवान महाबीर के इस अन्पम उपदेश को एक पाश्चिमात्य तत्ववेता ने इन सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है कि- "जब तक तु दूसरों को दृ:ख देना चाहता है तब तक दुःख मुक्त होने की आशा में सुख के स्वपन देखना निरर्थक है।'' भगवान महावीर का अटल आत्मविश्वास था कि अपने मुख और दृ:ख का कारण स्वयं आत्मा ही है। वही अपना शत्रु और मित्र है। वृही अपना स्वर्ग-नरक है। जन्म-मरण का हेतु भी स्वयं ही है। बन्ध मोक्ष का कारण भी स्वयं है। इसलिये अन्य किसी को दोष देना अज्ञान है। हिंसा, मैथन, परिग्रह आदि में आसक्त होने से आत्मा का महापतन होता है और अहिंसा, संयम, तप आदि से उस का उत्थान है। यही उत्कष्ठ धर्म है। कहा भी है कि-

#### "धम्मो मंगल मुक्किट्ठं, अहिंसा संज्ञमो तथो। देवा वि तं गंर्मसंति जस्स धम्मो समा मनो।।" १।।

अहिंसा, संयम, तप रूप उतकृष्ट धर्मागधन से आत्मा दर्वाधिदेव नीर्थंकर बन सकता है। रंक से राव बन सकता है तथा प्राणीमात्र का प्रजनीय बन मकता है। इसिलये कुल जाति आदि के अभिमान का किमी भी प्राणी के प्रति ग्लानि तथा घृणा करना अनुचित है। प्रत्येक प्राणी शिष्ट पदारूढ हो मकता है, प्रत्येक सच्चरित्र आत्मा केलिये धर्म और भिन्त के द्वार खुले हैं, अंध श्रद्धा में मृक्ति नहीं है। मृक्ति है तत्व चिंतन और परिशीलन में। हिताहित, मत्यामत्य, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, कृत्याकृत्य और धर्माधर्म इत्यादि मब का विवेक पूर्वक निर्णय करों।

#### निकर्ष-च्छेदस्तापेभ्यः सुवर्षीमव पण्डितैः परीक्य-भिक्वो ब्राह्मं महत्त्वो न तु गौरवात्।।१।।

बर्थात् जैसे सोने की परीक्षा करने केलिये कसौटी, छेदन और तपन करना बहुत जरूरी है। वैसे ही हे भिक्षुओ! तुम भी मेरे वचन को मात्र मेरी भिक्तवशा नहीं अपितु परीक्षा करके मानो। प्रमाण, नय, निक्षेप और लक्षण ये तत्व परीक्षा के अमूल्य साधन हैं। इनका उपयोग यथार्थ रूप से करने केलिये मानव मात्र को प्रज्ञा और मेधा का विकास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मानवमेधावी और प्रज्ञा-प्रौढ़ है। पशुओं की भांति प्रज्ञामूढ़ नहीं है। तथा सब प्राणियों से मानव को विशेष प्रकार की नैसर्गिक स्विधाएं प्राप्त हैं। इस प्रज्ञा तथा मेधा के विकास द्वार को खोलकर यदि हित साधक नहीं तो पशु जन्म से मनुष्य जन्म की कोई विशेष महत्ता नहीं है। "बाबा वाक्यं प्रमाणं" मानने की मृद्रता में मानव जन्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। वस्तु को सम्यक् प्रकार से समझ कर हम संसार से घोरातिघोर दुःखों जैसे जन्म-मरण संताप, संयोग-वियोग, आध-व्याधि का अन्त लाकर मृक्ति के शाश्वत सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। मृक्ति ही हमारे जन्म-जन्मान्तरों की जीवन यात्रा का अतिम विश्वाम धाम है। किसी देश-राष्ट्र और जगत को जीत कर वश में करने वाला सच्चा विजेता नहीं है। किन्तु जिसने अपनी आत्मा को जीता है (Self conqueror) है वही सच्चा विजेता है। '

प्रमु महावीर ने मुक्ति के सन्देश को जोर-शोर से प्रजा को सुनाया। जिस के फलस्वरूप प्रजा को जीवन की बड़ी ही जागृति हुई तथा धर्म को वास्तविक महत्ता का दिग्दर्शन कराया। उसी के समर्थन में डा० रिवन्द्रनाथ टैगोर ने सुन्दर शब्दों में कहा है कि भगवान महावीर ने डिडिम नाद से उद्घोषणा की कि धर्म अनादि निधन है, स्वसः सिद्ध है। वह मानव कल्पणा का ढकोसला नहीं है। इन्द्रीय दमन और संयम के यथार्थ पालन में वास्तविक मुक्ति उपलब्ध हो सकती है। केवल बाह्य आडम्बरों से कभी मुक्ति सिद्ध नहीं होती। आत्मा का अन्तरावलोकन और अन्तरशृद्धि के सरल हेतु हैं। इस लिये दैहिक भ्रांति में मानव का मानव के प्रति घृणा भाव होना भूल है। इस अमूल्य उपदेशामृत का प्रभाव आर्यवर्त की प्रजा पर इतना सुन्दर पड़ा कि धार्मिक विधान के व्यासपीठ पर क्षत्रिय अधिष्ठित हो गये। तथा प्रजा उन की आजा पालन करने लगी। इस तरह से भगवान महावीर का उत्क्रोन्तिबाद बड़ा प्रशंसनीय-आदरणीय बना।

इसी प्रकार उन का दर्शाया हुआ अहिंसावाद, कर्मवाद, तत्त्ववाद, स्याद्वाद, अपिराहवाद, सृष्ट्रिवाद, आत्मवाद, पर्रमाणुवाद, विज्ञानवाद इत्यादि अनेक

विषय इतने गंभीर और विशाल हैं कि जिनका यथार्थ वर्णन करना मेरे जैसे अल्पन्न व्यक्ति की शक्ति से बाहर है। वास्तव में ये सब विषय विश्व केलिए बहुत विधान-रूप और कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं। इस के समर्थन में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि यहां पर लोकमान्य तिलक आदि जैसे एकाध देशनेता एवं ऐतिहासन्न के प्रमाण देना उचित होगा। उन्होंने औरएंटल कांफ्रेंस में कहा था कि "आज बाह्मणों की संस्कृति में जो अहिंसात्मक वृत्ति दृष्टिगत हो रही है वह सब जैनधर्म के प्रभाव से ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भगवान महावीर ने इस अहिंसात्मक महान उद्धार का झंडा न उठाया होता तो आर्य संस्कृति नष्ट हो जाती।" डा. राधाविनोद पाल Ex Gudge International Tribunal for trying Japanese war criminals ने अपने अभिपराय में कहा था कि—

"विश्व-शांति संस्थापक सभा के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करने का अधिकार केवल जैनों को ही है। क्योंकि अहिंसा ही विश्वशांति का साम्राज्य स्थापित कर सकती है और उस अनोखी अहिंसा की भेंट जगत को जैनधर्म के निर्यामक तीर्थंकरों ने ही दी है। इसिलिये विश्व-शांति की आवाज पाश्वनाथ और महावीर के अन्यायियों के सिवाय दूसरा कौन कर सकता है।"

इसलिये आर्य संस्कृति के अन्तिम श्वास लेते समय संजीवनी-दाता भगवान महावीर ही थे। मानव संसार को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले परमगुरु महावीर ही थे। बलिदान की जलती ज्वालाओं से नष्ट होते हुए उपकारी और उपयोगी पशुओं के प्राणदाता प्रभु महावीर ही थे। अनेक प्रकार के मत-भेदों में उत्पन्न होने वाले विग्रहों का स्याद्वाद शैली से समाधान कर सब को एक मृत्र में संगठित करने वाले सूत्रधार महामानव महावीर ही थे। पशुधन के हास से कृष्य हास और उससे होने वाले अन्तसंकट और रोगभय से रक्षण करने वाले महाश्रमण भगवान महावीर ही थे। इस माया के मृगजाल की तृष्णा में तड़पने हुए प्राणियों को आत्मज्ञान का अमृतपान कराने वाले महातत्वज्ञ भगवान महावीर ही थे। सृष्टि के निर्माता की कल्पना में पुरुषा बंहीन बन बैठी रहने वाली प्रजा को अपने पुरुषार्थ-भरे कर्तव्य को भान कराने वाले मार्ग दर्शक महावीर ही थे। अनेक प्रकार की विडम्बनाओं से निराधार बने हुए आत्माओं केलिये सच्चे आधार स्तम्भ महावीर ही थे। उन गुणसागर का जितना भी वर्णन किया जावे उतना ही थोड़ा है।

उन्होंने सर्वसाधारण जनता को मानव मंस्कृति विज्ञान (Science of Human culture) के विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचने के निये मुक्ति

महातीर्थ का राजमार्ग (Royal Road) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र (Right Faith, Right knowledge and Right Conduct) रूप अपूर्व साधन द्वारा पद्धतिसर दर्शाया इसलिये वे तीर्थंकर कहलाये।

संसार में तीर्थंकर पद सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपिर और सर्वपृज्य होने से उस काल में १. भौतिकवादी आजत केशकम्बली, २. नियतिवादी मंखलीपुत्र गोशालिक, ३. अफ्रियावादी पूर्णकश्यप, ४. नित्य-पदार्थवादी प्रकृधकात्यायन, ५. क्षणिकवादी गौतम-बुद्ध, और ६. संशयवादी संजय-बेलट्टीपुत्त आदि भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापक और संचालक अपने आप को तीर्थंकर कहलाने में उत्सुकता पूर्वक प्रतिस्पर्धा की दौड़धूप में व्यस्त थे।

अर्थात् उस समय मत प्रतिस्पर्धा (Religious rivaey) की दौड़ा-दौड़ थी। जैसे कि आज (Power and Popliarity) सत्ता और श्लाघा के लिये मच रही है। परन्त् कहावत है कि (All glitters is not gold) पीला सो सोना नहीं। कहा भी है कि- "साधवो न हिं सर्वत्र चंदनं न बने-बने।" तात्पर्य यह है कि श्रति, युक्ति और अनुभृति द्वारा सूत्र और विक्रजन (People of culture and common sence) केलिये सच्च और झठ का निर्णय करना कोई कठिन विषय नहीं था और वैसे तो प्रभ महाबीर के परम पवित्र प्रवचन का आधार मन कल्पना और अनमान की भीम पर तो था ही नहीं। परन्त उन के प्रवचनों में लोकालोक के मुलभूत त्रस्य-ग्य-पर्याय के त्रिकालवर्ती भावों का दिग्दर्शन था। अथवा आध्निक परिभाषा में कहा जाय तो उसमें विराट विश्व या अखिल ब्रह्माण्ड (whole cosmos) की विधि विहित घटनाएं (Natural phemomena) उनके द्वारा होती हुई व्यवस्था (organization) विधि का विधान और नियम (Low and order) का प्रतिपादन और प्रकाशन था और महातत्त्वभृत पदार्थौ (substance order) का प्रतिपादन और प्रकाशन था। और महान तत्वभूत पदार्थों (Substance) के स्वभाव-विभाव की चित्र-विचित्र प्रक्रियामय चराचर विश्व (Universe) की अखंड नियमबद्ध रचनात्मक वैज्ञानिक ढंग (Scientific and systematic way) से विवेद क्शल व्यवस्था हो रही है। उस नैसर्गिक महासत्ता (The Government of Nature) के महाशासन का मलांधार (Fulerum) रूप उत्पाद व्यय ध्रीव्य का तात्विक विवेचन था। आध्निक महानु विज्ञानवेत्ता (Advanced Scientists) मेलर-व्हाईटहैड और कोल्डिंग बादि जितने प्रमाण में विश्व रचना सम्बन्धी

अधिकाधिक अध्ययन करते गये उतने उतने प्रमाण में उनकी मात्यता भी इस विषय में दृढ़ होती गई। इस विषय में विशेष न कह कर सिर्फ डा. G. W. मेलर का अभिप्राय दशांता हूं

"The therem is usually considered the flower of the Machanical world the hightest and most genral theorem of Natural Science to which the thought of many centuries has led." उनके कहने का आशय यह है कि इस विश्व के सकल पदार्थ "अत्याद-व्याद-भीव्यात्मक हैं। आज तो पश्चिमात्य विचारकों का भी स्पष्ट कहना है कि "Science recognised no authority other than Nature विज्ञान विधि से विशेष किसी को प्रमाण नहीं मानता। इस लिये बुद्धिवाद के युग में प्रकृति से विशेष वैज्ञानिक प्रमाण क्या बतावें।

जैन शास्त्रों में तो स्पष्ट उल्लेख है कि अनादि काल से तीर्थंकर भगवन्तों ने ऑसल बहमाण्ड और जान को बीज 'उत्पाद-व्यय-धौव्य' इस त्रिपदी रूप ही प्रकाशित किया है और भगवान महावीर जब सर्वज्ञ (Omnicient) पद पर पहुंचे अर्थात केवलज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर बने तब उनके प्रधान शिष्य गणधर ने प्रश्न किया कि "मंते कि तत्तं कि तत्तं?" प्रत्यत्तर में उन्होंने कहा-"उत्पन्नेइ वा विगमेइ वा ध्वेइ वा।" इस त्रिपदी द्वारा ही अपनी दिव्य ध्विन का मंगलाचरण किया था। उन्होंने अपनी उत्पन्न सुक्ष्म दृष्टि से इस विश्व के म्बरूप का यथार्थ अवलोकन कर उपर्यक्त सार्वभौमिक सत्य जगत के सामने प्रकाशित किया था। इस में किसी भी प्रकार से उसमें मत-कदाग्रह और दंभ नहीं था। यह उनकी वीतरागता का लक्षण था और तीर्थंकर होने का प्रबल प्रमाण था। तात्पर्य यह है कि जैसा पदार्थ विज्ञान का स्वरूप है वैसा ही प्रतिपादन किया। विचारक और वैज्ञानिकवर्ग अपनी मर्यादित मत्यानसार संक्षेप अर्थ यह करते हैं कि "Permanence underlying change)"। यानि पदार्थ अपने म्बभाव (Characteristic) में कायम (नित्य शौच्य) रहते हुए भी अनेक अवस्थाओं (पर्यायों-अत्पाद,व्यय) में परिवर्तित होता रहता है। वास्तव में तो इस महावाक्य का यथार्थ स्वरूप महाप्रभ के समान सर्वज्ञ पद पर पहंचे तभी समझा जा सकता है। धर्म की व्याख्या करते हुए "वत्य सहाबोधम्मो" अर्थात वस्त का स्वभाव ही धर्म है। इस एक छोटे से सुत्र में इतना गंभीर रहस्य भर दिया है। कि साधारण व्यक्ति इस की गंभीरता को समझने में असमर्थ हो जाता है। उन ध्यानवीर और ज्ञानगंभीर महानतत्वज्ञ प्रभ को हरेक सिद्धान्त अतिगहन.

सारगिर्भत है। यही कारण था कि भगवान महावीर के उपदेश को जनता ने श्रद्धा पूर्वक अपना लिया था। सामान्य प्रजा तो क्या मगध नरेश श्रोणक, अंगदेश नरेश अजातशत्र, वीत्तभ्यपत्तन नरेश उदायन, दशाणिदेश नरेश दशाणिश्रद्ध, विदेह गणतंत्र के महाराजा चेटक, कोशल तथा मल्ल देशों के १० शासक एवं बनेक राजा-महाराजा-सम्राट भगवान महावीर के अनुयायी बने। कितने ही विग्यज विद्वान इन्द्रभूति आदि दीक्षा ग्रहण कर निग्रंथ मुनि शिष्य बने। प्रायथोगोरस (Pythogoras) ई. पू. ५३२ जैसे युनानी तत्ववेता ने भी पूर्वजनम बौर पुनर्जन्म के सिद्धान्तों को प्रभु महावीर की शैली से ही स्वीकार किया था। उनका उपदेश समुद्र पार के यूनान, मिश्र, चीन, टर्की, तक भी पहुंचा था और बहां के विदेशी युवराज आर्दरकुमार ने भी यहां आकर दीक्षा ग्रहण की थी। बनेक राजकुमारों, राजकन्याओं, राजरानियों, राजाओं ने भी मुनि दीक्षायें ग्रहण कीं। कहने का आशय यह है कि प्रभु महावीर की संस्कृति दिगान्तव्यापी बनी।

उनके तत्त्वदर्शन के अनेक गहन विषयों में पंचास्तिकाय, सप्तनय, सप्तमंगी अनेकांत, अष्टकर्म, नवतत्व, षडदर्शन आदि मुख्य थे। जिनका शास्त्रों में अति सूक्ष्मता से वर्णन है।" उन्हें समझना बड़े कुशाग्र बुद्धियों के काम है। ऐसा कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि उन का पदार्थ विज्ञान परमाणुबाद आधुनिक विज्ञान के (Atomic and molecular theories) अणुबाद की मान्यता से तो क्या परन्तु डा. ऐन्स्टीन, एडींग्रन स्पेनर, ड्रेटन और न्यूटन की मान्यताओं (Theories) को भी मात करते हैं। यदि निष्पक्ष भारतीय विद्वान भगवान महावीर के तत्वज्ञान की प्रशंसा करें तो आश्चर्य ही क्या है। किन्तु पाश्चिमात्य विद्वान डा. हर्मनयकोबी, डा. हर्टल, डा. वींटरनीज, डा. थोमस, डा. हेल्मेथ, डा. बोनग्रेजनप, डा. टेसेटेरी आदि ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यथा—

### १. जर्मन विद्वान डा. हर्टल लिखता है

जैनों का महान संस्कृत साहित्य यदि अलग कर दिया जाय तो मैं नहीं कह सकता कि संस्कृत साहित्य की क्या दशा हो। जैसे-जैसे मैं इस साहित्य को विशेष रूप से जानता जाता हूं वैसे-वैसे मेरा आनन्द बढ़ता जाता है। इसे विशेष रूप से मेरी जानने की इच्छा बलियसी हो जाती है।

### २. जर्मन विद्वान डा. हर्मन येकोबी कहता है

अन्त में मुझे अपना निश्चय विचार प्रकट करने दो। मैं कहूंगा कि जैनधर्म के सिद्धान्त-मूल सिद्धान्त हैं। यह धर्म स्वतंत्र, अन्य धर्मों से सर्वथा भिन्न है। प्राचीन भारतवर्ष के तत्वज्ञान का और धार्मिक जीवन का अभ्यास करने केलिये यह बहुत उपयोगी और उत्तम है।

आज के विश्व को यदि वास्तिवक स्थाई शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो प्रभु महावीर के विश्व कल्याणकारी इन अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह आंदि शिक्षाओं के प्रचार एवं पालन करने केलिए प्रत्येक व्यक्ति को कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इस से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आदि सकल समस्याएं शांतिपूर्वक हल होकर प्रजा शांति-सुख का सांस लेगी।

#### भगवान महावीर का निर्वाण

भगवान महावीर का निर्वाण ई. प्. ५२७ कार्तिक अमावस्या को रात्रि के समय मगध जनपद में राजगृही के निकट मध्य पावानगरी में हुआ। उस रात्रि को देवों और मनष्यों ने मिल कर दीपावली के रूप में उत्सव मनाया था। तदानसार आज तक कार्तिक अमावस्या को सर्वत्र बडे उत्साह से दीवाली पर्व मनाया जाता है। कार्तिक की दीवाली के दसरे दिन कार्तिक शक्ला प्रतिपदा के दिन महावीर निर्वाण संवत का प्रारंभ होता है। उसी दिन भगवान महावीर के मुख्य शिष्य गणधर इन्द्रभृति गौतम को पावानगरी के निकट गणाया जी में केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महाबीर के ११ गणधरों में से ९ गणधरों का निर्वाण भगवान के जीवनकाल में ही राजगृही के विभारगिरि (पर्वत) पर हो गया था। भगवान के निर्वाण के बाद इन्द्रभित गौतम और सधर्मा स्वामी दोनों गणधर विद्यमान थे। भगवान के निर्वाण के तरन्त बाद गौतम को केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। अतः भगवान के चतुर्विध संघकी व्यवस्था पांचवें गणधर स्धर्मा उस समय छदास्थ थे। इसलिये उन्होंने संभाली। आज भी श्वेताम्बर जैन (मर्तिपजक) संघ परंपरा सधर्मास्वामी के निग्नंथ गच्छ (गण) से संबंधित चली आ रही है। और मानी भी जाती है। पश्चात गौतमस्वामी तथा सधर्मास्वामी ने (केवली हो कर) क्रमशः राजगृह ही विभारगिरि पर ही निर्वाण प्राप्त किया। स्धर्मास्वामी के बाद उनके शिष्य पट्टधर जम्बस्वामी हए। भगवान के बाद गौत्म, सुधर्मा और जम्ब ये तीनों केवली होकर निर्वाण पाये।""





भगवान महावीर के पार्थिव शरीर के डाहमस्कारके-स्थान पर निर्मत जलमंदिर पांबाप्री

### भगवान महावीर का चतुर्विध संघ परिवार

भगवान महावीर के निर्वाण के समय इन्द्रभृति गौतम आदि १४०००. उत्कृष्ट साध्य थे। चन्दनबाला आदि ३६००० उत्कृष्ट साध्ययां थीं। शंख शतक आदि १५९००० उत्कृष्ट श्रावकों की संख्या थी। सुलसा आदि ३१८००० उत्कृष्ट श्राविकाओं की संख्या थी। ३०० चौदह पूर्वधारी म्नि थे। अतिशयलब्धि-धारी उत्कृष्ट अवधिज्ञानी १३०० मनि थे। केवलज्ञानियों की उत्कष्ट संख्या थी। उत्कृष्ट ७०० वैक्रिय-लिब्ध वाले मनियों की संख्या थी। ७०० उत्कृष्ट विपलमति मनःपर्यव ज्ञानियों की संख्या थी। ४०० उत्कप्ट वादियों की संख्या थी। ७०० मनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। १४०० साध्वियों ने मोक्ष प्राप्त किया। प्रभु के ६०० मुनि अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए जो आगामी जन्म में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान महाबीर ३० वर्ष गृहस्थावस्था में रहे। साढ़े बारह वर्ष तक छदुमंस्थावस्था में मृनिधर्म पाल कर बाद में केवलज्ञान प्राप्त किया। कुछ काल कम ३० वर्ष केवली पर्याय में रह कर समच्चय ४२ वर्ष तक चरित्र पाल कर ७२ वर्ष आय व्यतीत कर मर्वकर्मों को क्षय कर जन्म, जरा, मृत्य से सदा केलिय रहित होकर चौविहार छठ (दो उपवार्स) के तप के साथ पद्मासन में शैलेशीकरण में बैठे हुए ५२७ ई. प. कार्तिक अमावस को पावा में निर्वाण पाये।

# ज्योतिषशास्त्र और वर्धमान महावीर

जैन परम्परा के मान्य २४ तीर्थंकरों में से २२ तीर्थंकर सूर्य वंशीय क्षत्रिय राजघरानों में हुए हैं और शोष २ चन्द्रवंश के क्षत्रिय राजघरानों में हुए हैं।

महावीर स्वामी ने अपने पूर्ववर्ती २३ ती थंकरों के उपदेशों का अवगुंठन करके और समयानुकृल संशोधन करके जैन विचार-धारा को ऐतिहासिक महत्व दिया था। आप शाक्य मुनि गौतम के समकालीन थे। जैन परम्परा में जिसे श्वेतांबर साहित्य कहा जाता है उस में महावीर स्वामी के जीवन संबंध में दिगम्बर साहित्य की अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक सामग्री है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार इन के कोई भाई-बहन, पत्नी, सन्तान, चाचा आदि नहीं थे। श्वेतांबर परंपरा इनके पारिवारिक ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाती नहीं है बिल्क स्वीकार करती है। क्योंकि पारिवारिक स्थितियों में महावीर की महानता में कोई अन्तर नहीं आता। आपकी पारिवारिक स्थिति इस प्रकार है—

ì

- पिता— मगध जनपद में क्षत्रियकुंडपुर के नरेश काश्यपगोत्रीय।
   ज्ञातृवंश के ईक्ष्वाकुकुल के क्षत्रिय सिद्धार्थ थे।
- २. माता— विदेह जनपद के वैशाली नरेश सूर्यवंशीय वाशिष्ट गोत्रीय लिच्छिवी-कुल के महाराजा चेटक की बहन त्रिशला थी।
- 3. पत्नी— कोडिन्स गोत्रीय क्षत्रिय समरवीर अपरनाम नरवीर कलिंगदेश के महासामंत की प्त्री यशोबा थी।
- ४. पुत्री अनवद्या अपरनाम प्रियदर्शना जो कोशिक गोत्रीय क्षत्रिय राजपुत्र जमाली को ब्याही थी। यह भगवान महावीर का भानजा था।
- प्र. जमाता (दामाद) कौशिक गोत्रीय राजपूत जमाली। भगवान महावीर की बड़ी बहन का पुत्र था।
- ६. बोहित्री— महावीर स्वामी की पुत्री प्रियद्र्शना की बेटी थी। जिस का नाम यशस्त्रती अपरनाम शेखवती थां।
- ७. बड़े भाई निन्दवर्धन थे। जो अपने पिता राजा सिद्धार्थ के देहावसान के
   बाद उनके जानशीन क्षत्रिय कुंडपुर के राजा हुए। ८ से १२ अन्य कुटुम्बी।
- द. चाचा सुपार्श्व ९. भुआ यशोधरा १०. मामा चेटक ११. बहन सुदर्शना। १२. **भाभी** (भोजाई) बड़े भाई नन्दीवर्धन की भार्या ज्येच्छा चेटक की पुत्री थी।

यों तो बाल्यावस्था से ही अप का रुझान क्षत्रियोचित कर्मों की बजाय वैराग्य की तरफ अधिक था। लेकिन माता-पिता के निधन के बाद भाई-भाभी के बहुत रोकेने पर भी आप ने २८ वर्ष की अवस्था में वैराग्य ले लिया और ३० वर्ष की अवस्था में अगुप ने गृह को त्याग दिया। अब इन महान विभूति की जीवनी को ज्योतिष रास्त्रित के अनुसार देखें कि आप की जन्म कुण्डली के अनुसार आपका जीवन वृतात कैसा है।

जन्म- जैन वांडमय में उल्लेख है कि वि. पू. १४३ (ई. पू. ६००) आषाढ़ शुक्ला छह को भगवान महावीर गर्भ में आये। यह माना जाता है कि पहले आप कुंडपुर के बाह्मणकुंड नगर में देवानन्दा नामक बाह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए किन्तु माता देवानन्दा एक अवतारी जीव का गर्भ वहन नहीं कर पा रही थी। इसलिये इन्द्र ने अपने देवदूत द्वारा आपके भूण को क्षत्रियाणी महारानी त्रिशला देवी की कोख में परिवर्तित करवा दिया। क्रोंकि सभी अवतरित विभूतियां राजरानी क्षत्रियाणी की कोख से ही जन्म लेती हैं। वि. पू. ५४२ (ई. पू. ५९९) में ग्रीष्म ऋतु के चैत्रमास की शुक्ला १३ के दिन पूरे नौ महीने सात दिन बारह घंटों के पूर्ण होने पर जब कि नक्षत्र अपनी उच्च स्थितियों को प्राप्त थे। प्रथम चन्द्र योग से दिशाओं के समूह जब निर्मल थे। बंधकार हीन और ज्योतिष विशुद्ध काल था, सारे शकुन शुभ थे। अनुकूल दिक्षण पवन भूमि को स्पर्श कर रहा था। भूमि धान्य से परिपूर्ण थी। सारे प्राणी और मनुष्य प्रमुदित और क्रीड़ा लीन थे। उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में आधी रात में मगध जनपद में क्षत्रियकुंडपुर में ईक्ष्वाकु कुलभूषण रघुकुल-तन्दन, सूर्यवंशमणि, ज्ञातृवंश-दीपक, सिद्धार्थ के कुमार, प्रियकारिणी त्रिशाला देवी-नन्दन, नन्दीवर्धनानुज, सुदर्शना-सहोदर, क्षत्रियकुंड के राजकुमार के रूप में सन्मित् वर्धमान-महावीर माता त्रिशाला देवी की दिक्षण कुक्षी से प्रसूत हुए। उस समय सूर्य की महादशा एवं शनि की अन्तिदशा, बुद्ध का प्रत्यन्तर चल रहा था।

उन के जन्म काल में उत्तरा फालगुनी नक्षत्र का बड़ा महत्व है। आपका गर्भावतरण, गर्भ-प्रत्यावर्तन, जन्म, गृहत्याग (दीक्षा) केवलज्ञान प्राप्ति नामक पांचों घटनाएं उत्तराफालगुनी नक्षत्र में ही संगठित हुई थैं। इस जातक का जन्म क्योंकि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को है, इसलिये जातक का गेहुआं (स्वर्ण जैसा पीला) रंग होना चाहिए।

# तीर्थंकर वर्धमान महावीर की जन्मकुंडली



नव ग्रह अनुसार विवेचन - १. मंबल— क्योंकि उच्च का मकर राशि का है इसलिये जातक ख्यातिप्राप्त, पराक्रमी, नेता, ऐश्वर्यशाली एवं महत्वाकांक्षी होता है। साथ ही राजसी चिन्हों यथा प्रलम्बबाहु, सुदृढ़ स्कन्ध द्वय, विशाल वक्ष स्थल, उन्नत ललाट तथा कान्तिमय मुखमंडल से युक्त होता है।

- २. सूर्य— उच्च तथा मेष राशि का है। अतः जातक आत्मवली, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी, गंभीर, तथा उदार-वृत्ति वाला होता है।
- ३. बृहस्पति— क्योंकि उच्च का और कर्क राशि का है इसलिये ऐसा जातक सदाबारी, विद्वान, सत्यवक्ता, महायशस्वी, समदृष्टि, सुधारक, योगी, लोकमान्य और नेतृत्व करने वाला होता है। मुखमंडल बाभायुक्त, तेजोमय एवं प्रमावोत्पादक होता है।
- ४. शुक्र- क्योंकि स्वग्रही और पंचमभाव में है और वृष का है अतः जातक सुंदर, ऐश्वर्यशाली, दानी तथा सात्विक वृत्तिवाला होता है। साथ ही परोपकारी, अनेक शास्त्रों का जाता, त्याग भावना बाला, संगीत प्रेमी और भाग्यवान् होता है। यह जातक स्वतंत्र प्रकृति का विचारक होता है।
- ५. शनि— क्योंकि उच्च क्षेत्रीय होकर दशमगृह में बैठा है अतः यह जातक सुभाषी, नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ, उन्नितशील, यशस्वी होता है। ऐसा जातक जागीदारों का राजा होता है।
- ६. राहु— क्योंकि कर्क राशि का है। अतः यह जातक उदार एवं इन्द्रीय-निग्नही 'होता है। दाम्पत्य जीवन को अल्पकाल तक भोगता है।
- ७. केतु- क्योंकि मकर राशि का है इसलिये जातक प्रवासी, परिश्रमी, पराक्रमी, तेजस्वी और मोक्षमार्गी होता है।
- इ. बुद्ध- क्योंकि मेष राशि का है, फलतः ऐसा जातक इकहरे लेकिन सुगठित अंगों वाला, सत्यवक्ता, समृद्ध, सम्पन्न एवं ऐश्वर्यशाली होता है।
- ९. चन्द्र— क्योंकि कन्या राशि का होकर नवम स्थान पर बैठा है अतः यह जातक अल्प संतित वाला, दानी स्वभाव वाला, गंभीर प्रकृत्ति का तथा सुदृढ़ देह-यष्ठिवाला, धार्मिक वृत्ति का होता है।

### द्वादश गृहों का विवेचन

प्रथम गृह— मंगल के कारण गर्भकाल में किसी गड़बड़ी (गर्भ परावर्तन) की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मंगल और केतु की युति के फलस्वरूप परोपकारी, मोक्षमार्ग प्रदर्शक होता है। मंगल उच्चराशी का है इसलिये जातक रजोगुण नाशक तथा भ्रमणशील होता है, ख्यातिप्राप्त नेता होता है। केतु के प्रभाव से विश्ववंद्य, परमपूज्य, बुद्धि व भाग्य की खान होता है। जिस के दर्शनार्थ, लोग चल कर आयें ऐसा नामवर बुलन्द-मर्तबा होता है। जती-सती एकांतप्रिय होता है।

द्वितीय गृह — घनेश क्योंकि तुला राशि का होकर दशम स्थान कार्यक्षेत्र में जा बैठा है, राजकुलोत्पन्न हो कर भी क्योंकि शनि उच्च का तुला राशि का है। अतः इससे जातक का राज्ययोग दीख पड़ रहा है। मतलब यह है कि ऐसा जातक राजघराने में जन्म लेकर भी राजसत्ता का उपयोग नहीं कर सकता।

तृतीय गृह — वृहस्पित तीसरे स्थान का स्वामी होकर भी क्योंकि दशम स्थान में उच्चक्षेत्री होकर बैठा है और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसिलये इस जातक का मान-सम्भान अक्षुण्ण रहता है। यह व्यक्ति अपने क्षेत्र में सूर्य के समान चमकता है।

तीसरे स्थान का स्वामी गुरु उच्च राशि का होकर केन्द्र में स्थित है। इस के हिसाब से चार बहिन-भाइयों के योग बन रहे हैं। लेकिन राहु का संयोग होने से एक बहिन व एक भाई ही होंगे। बहिन का योग इस लिये बन रहा है कि चंद्रमा की तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि है और ११वें स्थान का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है ऐसी हालत में इस जातक के सहोदर या सहोदरा अग्रज ही हो सकते हैं किनष्ठ नहीं।

चतुर्य गृह— उच्च का सूर्य मेप राशि का है साथ ही बुद्ध का संयोग भी है तथा मंगल की पूर्ण दृष्टि है। ऐसा जातक स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी, उदारवृत्ति वाला, गंभीर प्रकृति का तथा स्वावलंबी व्यक्ति होता है। सूर्य व बुद्ध की यु्ति के परिणामस्वरूप ऐसा जातक विचारवान, संशोधक तथा स्भापी विद्वान होता है।

पंचम गृह— पंचम स्थान में वृष राशि शुक्र के स्वगृही होने के कारण इस ऐश्वर्यशाली, सुदर्शन, सांत्वक वृत्तिक, सदाचारी जातक की बृद्धि में वैराग्यभाव अबोधावस्था पार करते ही आजाना चाहिए। इस जातक ने स्वजनों के सांसारिक मोहपाश से स्वयं को निस्पृह रखा होगा। यह जातक आचार्य (तीर्यंकर) पद को प्राप्त करने वाला होता है। बुद्ध राशि के होने से इस के उत्कर्ष-काल का प्रारंभ २० वें वर्ष से होता है। (घर में विरक्त अवस्था का प्रारंभ)। पांचवें घर में क्योंकि शुक्र अपने घर का स्वामी बन बैठा है, अतः इस जातक के संतान के नाम पर केवल पुत्री ही होती है। (प्रियदर्शना पुत्री)। ऐसा जातक पुत्र सुख से विहीन होता है। "सुतेश यस्य पंचमे पुत्र तस्य न जीवित" (लोमश संहिता)।

षष्टम गृह- बुद्ध ग्रह क्योंकि नपुंसक है अतः इस जातक में काम क्रीड़ाओं, रित-क्रियाओं या प्रणय व्यापार के प्रति विशेष उत्साह नहीं होता। कामदेव की बजाय महादेव इस का आदर्श होता है। जातक का शत्रु पक्ष निर्बल होता है। इस का विरोध नगन्य होता है। किं-बहुना जातक अजातशत्रु होता है। सप्तम मृह— राहु और वृहस्पति कर्क राशि में स्थित है इसलिये इनका परिणय-वय किशोरकाल ठहरता है। (यशोबा पत्नी)। इस इन्द्रिय निग्नही जातक के सातवें घर में राहु की स्थिति है तथा शनि की पूर्ण दृष्टि है इसलिये पत्नी त्याग का अवसर भी शीम्र ही होकर यौवनावस्था में ज्ञान उपस्थित होता है। उच्च राशि का वृहस्पति तथा राहु की युति होने से जातक तमोगुणनाशक, शिक्षादाता, तामसी वृत्ति व इन्द्रिय सुखों का परित्याग करने व कराने वाला होता है।

अष्टमगृह — अष्टमेश सूर्य उच्च राशि का होकर चौथे घर में बैठा है अतः ऐसा जातक पर्याप्त आयु का भोगी होता है। अर्थात् पूरी आयु भोग कर स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करता है।

नवमगृह— कन्या राशि का स्वामी बुद्ध चौथे स्थान में चला गया है। जिस के कारण जातक की धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही चन्द्रमा के क्षेत्र में राहु के बैठने से परम्परा से चली आ रही धार्मिक विचार धारा का विरोधी वनने के पूर आसार है। (यज्ञ-यागों में पशुबति, वर्णवाद-जातिवाद आदि अनेक परम्पराओं का विरोध)। गुरु उच्च का होने से राजकुलोत्पन्न, यह जातक अलंकार प्रिय होता है। चन्द्रमा धर्मस्थान में है अतः नीर-तीरे इनके जीवन की महान घटना घटने (ऋतुकूला नदी के तट के समीप केवलज्ञान प्राप्ति) के योग हैं।

दशमनृह — शानि उच्च का होकर राज्य-स्थान में विद्यमान है तथा सूर्य और बुद्ध उसे पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस्लिये यहां एक तरफ राजयोग बन रहा है। वहीं तुला राशी का स्वामी बुद्ध शुक्र जो कर्मक्षेत्र का मालिक भी है। पंचम स्थान पर (जो बुद्धि का क्षेत्र है) चला गया है। फलतः राजयोग से विपरीत होना आवश्यम्भावी है। इसके परिणामस्वरूप ऐसा राजकुमार एक वैरागी सन्यासी होता है। ऐसे राजघराने के बालक का लालन-पालन धायों द्वारा होना बिल्कुल स्वाभाविक है।

एकबरां नृह— आय-स्थान का स्वामी मंगल लग्न में केतु के साथ उच्च क्षेत्रि होकर बैठा है। यह सम्पन्न जातक आय को परमार्थ में लगाने वाला होता है (वर्षीबानबाता) एकादश माव पर उच्च क्षेत्री गुरु एवं होत्री शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। इस जातक के इकबाल की बुलंदी जवानी से ही शुरू होती है। यह जातक एक नामवर हस्ती (महाभाग) होता है। बहुत ही कमाल का पहुंचा हुआ एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको समाज का पूज्यवर्ग (ऋषि-महर्षि, बाह्मण वर्ग भी) मान-सम्मान दें। हाबश गृह— व्यय स्थान में धनुराशि होने से तथा स्वामी वृहस्पति उच्च का होने से इस जातक द्वारा धार्मिक, परोपकारी एवं मांगलिक कार्यों में ही रुचि के योग हैं।

: 1

रोब- आयु के मध्यम काल में अतिसार या रक्त पित्त से रोग संभव है। (बोशालाक का तेजोलश्या इन पर छोड़ने से रक्त-पित्त अतिसार रोग)।

निर्वाण - जब शानि की महादशा में वृहस्पति का अन्तर हो और आयु ७२ वर्ष में चल रही हो तब मारकेश लगता है (निर्वाण होगा)

जिस दिन महाबीर स्वामी ने निर्वाण लाभ किया, उस दिन कार्तिक की अमाबस्या की रात में स्वाति नक्षत्र चल रहा था आपके जीवन का ७२ वर्ष गुजर रहा था। यह पावापुरी की भूमि थी ४७० वि. पू. (५२७ ई. पू.) में पृथ्वी की ज्वाज्वन्यमान ज्योति, ब्रह्मांड की परमज्योति का एक अभिन्न अंश बन गयी इस प्रकार सन्मित महाबीर निर्वाण को प्राप्त हए। 12

# द्वादश गृहों के अनुसार प्रभु महावीर के जीवन की मुख्य घटनाएं

- प्रथम गृह में भगवान महावीर का गर्भ-परावर्तन हुआ।
- २. तृतीर्यं गृह भगवान महावीर का एक बड़ा भाई नन्दीवर्धन तथा एक बड़ी बहन सुदर्शना थे।

पंचम गृह - विरक्त अवस्था का प्रारंभ, पुत्री प्रियदर्शना थी।

सप्तम गृह - यशोदा पत्नी थी इस से पृत्री प्रियदर्शना का जन्म हुआ। पाश्चात पत्नी त्याग का अवसर भी शीघ्रं आ गया।

- नवम गृह धार्मिक परम्परा में विकृतियों का खुलकर विरोध।
   नदीतीर पर केवलज्ञानोत्पत्ति।
  - ६. एकावश गृह- वर्षीदान में धन का उपयोग
- ७. रोग- गोशालक ने इन पर तेजोलेशिया छोड़ी- परिणाम स्वरूप रक्त-पित्त अतिसार रोग का होना। 13

#### २

# भगवान महावीर का जन्मस्थान क्षत्रियकुंड

जैनधर्म के चौवीसवें नीर्थकर भगवान महावीर का जन्म ई. पू. ५९९ (बि. प्. ५ ४२) चेत्र शक्ला त्रयोदशी को मगध जनपद के कुंडरगाम (कुण्डग्राम) में हुआ था। इसकी पीष्ट प्राचीन जैनागम आचारांग, कल्पसूत्र आदि अनेक आगम-शास्त्र करते हैं एवं अनेकानेक यात्री-यात्रीसंघ यात्रा करने केलिये प्राचीनकाल से आज तक वहा आने-जाने रहने हैं। इसकी पृष्टि में हम आगे विस्तार से लिखेंगे। कडग्राम टो भागों में विभाजित था। १. क्षत्रियक्डग्राम और २. बाह्मणक्डग्राम। कुछ वर्ष पहले तक तो उपयंक्त क्षात्रियकंड को ही भगवान महाबीर के व्यवन (गर्भावतरण), जन्म, दीक्षा, तीन कल्याणकों की भूमि निविवीद रूप से मान्य थी। परन्त पाश्चिमात्य अन्वेपकों ने जब वसाढ़ (प्राचीन वैशाली) की खोज की और भगवान महावीर केलिये प्रयक्त- वैशालिक विदेहदिन्ता, विदेहदिन्त, विदेहजच्या आदि शब्द पढ़ने में उन विद्वानों ने यह धारणा बना ली कि भगवान महावीर का जनमम्थान वैशाली ही है और उसके एक म्हल्ले को ही कुंडग्राम मान निया। इन का समर्थन कछ भारतीय विद्वानों ने भी कर डाला। दिगम्बर साहित्य ने कंडपर के स्थान पर कंडलपर माना और नालंदा के निकटवर्ती बड़गांव को ही कंडलपर मानकर वहां भगवान महावीर के दिगम्बर मन्दिर स्थापित करिये। इर्मालये क्षत्रियकंड म्थान कहां पर है? कई वर्षों से ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अतः र्धात्रयकंड केलिये इस समय तीन मान्यताएं प्रचलित हैं। १. प्राचीन मान्यता मगध जनपढ में लब्छ आड (जमर्ड) के निकट क्षत्रियकंड को भगवान महाबीर के जनमस्थान की है।

- २. दिगम्बर-पंथ मगध जनपद में नासंदा के निकट बड़गांव को कुंडलपुर मानकर भगवान महावीर का जन्मस्थान मानता है।
- ३. आधूनिक कुछ पाश्चिमात्य एवं भारतीय विद्वान क्षत्रियकुंड को विदेह जनपद की राजधानी वैशाली का एक मोहल्ला मानते हैं। ऐसा मानते हुए भी इस मुहल्ले के लिये इन का एक मत नहीं है।

# कुछ पाश्चिमात्य विदेशी विद्वानों की मान्यताएं

क्षत्रियकुंड कहां पर है? इस केलिये कुछ आधुनिक पाश्चिमात्य संशोधकों का मत है कि विदेह जनपद में वैशाली नगरी वर्त्तमान काल में जिसका नाम चलाइ है वह अथवा उसका एक मुहल्ला यही वास्तव में क्षत्रियकुंड भगवान महाबीर का जन्मस्थान है।

सर्वप्रथम जर्मन स्कालर डा. हरमन जैकोबी तथा जर्मन डा. ए. एफ. आर हार्नले ने इन नयी मान्यताओं को जन्म दिया। पश्चात् उनका अनुकरण कुछ चारतीय विद्वानों ने भी किया। इस नये संशोधन के कारण यह मत बहुत विश्वासपात्र बन गया है। अब इसके विषय में जो उनके विचार और तर्क हैं प्रथम उन पर विचार करें।

जा. हार्मन वैक्नेबी ने (Secred books of the East) ,पूर्व देश की पिंक्न पुस्तकें इस नाम की ग्रंथ माला के २२वें भाग में 'आचारांगसूत्र एवं करवसूत्र' का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि—14

"महाबीर कंडपर के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। क्ंडपुरग्राम को जैन बड़ा नगर और सिद्धार्थ को प्रतापी राजा मानते हैं। ये वर्णन अतिशयपुर्ण है। बाबारांगसत्र में कुंडग्राम को सन्निवेश बतलाया है। टीकाकार ने सन्निवेश का बर्च यात्रियों का स्थान माना है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सामान्य स्थान होगा। आचारांग सुत्र से जात होता है कि कुंडग्राम विदेह जनपद में था। बौद्धग्रंथ महाबग्ग ने लिखा है कि गौतमबद्ध जब कोटिग्राम पधारे तब वैशाली के लिच्छवी तथा आग्रपाली वैश्या उन्हें वन्दन करने आए थे। बद्ध वहां से चल कर क्रांतिकों के पक्के मकान में जाकर उतरे। आग्रपाली ने अपने निकट का अपना उद्यान बौद्धसंघ को भेंट किया। बद्ध वहां से वैशाली गये, जहां वैनसिंह सँगापति को बीजवर्मी बनाया। इससे ये कोटिग्राम, कंडग्राम और ञांतिकवासी श्रात-क्षत्रिय लगते है। सिंह भी जैन था। इसलिये मान सकते हैं कि कंडग्राम बिदेह की राजधानी वैशाली का एक गांव अथवा महल्ला थां। इसी कारण से सुत्रकृतांग में महावीर को वैशालिक कहा है। टीकाकार ने इसके अनेक अर्थ बतलाये हैं उनपर बहुत ध्वान देना उचित नहीं। वैशालीय का अर्थ वैशाली-निकासी होता है। क्योंकि कुंडबान वैशाली का एक मुहुल्ला है इसलिये वैशामीक भगवान महावीर का वास्तविक नाम सिद्ध होता है। ख्रिद्धार्थ राजा नहीं वा पर मात्र उमराव था। इसलिये अनेक जगह सिद्धार्थ और त्रिशला को क्षत्रिय और क्षत्रियानी कहा है। त्रिशला का देवी रूप में कहीं उल्लेख नहीं है, सिद्धार्थ जमींदार अथवा उमराव था। सत्ताधारी क्षत्रिय था। किन्तु राजघराने में लग्न होने से बड़ों केसाथ सम्बन्ध के कारण दूसरे सरदारों से अधिक लागवग वाला था। त्रिशला विदेह की राजकन्या थी, वह राजा चेटक की बहन थी। इसलिये वह विदेहा, विदेहदिन्ना के रूप में विख्यात थी। चेटक भी वैशाली का राजा नहीं था किन्तु वैशाली का शासक उमराव मंडल का नेता था। वह जैन था इसलिए बौद्धों ने इसका उल्लेख नहीं किया। मात्र इतना ही नहीं किन्तु राजा चेटक के कारण वैशाली जैनधर्म का मुख्य केन्द्र बन गया था। इसलिये बौद्धों ने बैशाली को पाखींडियों का एक मठरूप से वर्णन किया है।"

#### १. अतः डा. जैकोवी मानता है कि-

- १. वैशाली का कोटिग्राम ही कुंडग्राम- क्षत्रियकुंड है।
- २. यह कुंडंग्राम महानगर नहीं था परन्तु यात्रियों का, सार्थवाहों का सामान्य विश्वाम-स्थान था।
  - ३. कोटिग्राम, क्ंडग्राम और ञांतिक ये ग्राम ज्ञात क्षत्रियों के थे।
- ४. कुंडग्राम वैशाली का एक मुहल्ला अथवा ग्राम था जहां महावीर का जन्म हुआ था।
  - ५. भगवान महावीर वैशाली के निवासी थे।
  - ६. महावीर का पिता सिद्धार्थ राजा नहीं था। वह क्षत्रिय उमराव था।
  - ७. त्रिशला का देवी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ अतः वह रानी नहीं थी।
  - चेटक राजा नहीं था- वैशाली के उमरावमंडल का नेता था।
- ९. चेटक जैन था। उसके प्रभावं से वैशाली जैनधर्म का मुख्य केन्द्र बन गया था इसलिये बौद्धों ने राजा चेटक का उल्लेख नहीं किया। वे वैशाली को पाखंडियों का एक मठ कहा।
- खे. हार्नले ने— चंडका प्राकृत व्याक्रण और जैनों का उपासकदशांग मृत्र का अंग्रेजी अनुवाद किया है और जैन पट्टाविलयां प्रकाशित की हैं। ई. म. १८९ द में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की वार्षिक सभा में प्रधानपद मे उमने जो भाषण दिया था उसका सारांश यह है कि—

"महावीर जैनधर्म के प्रवर्तक हैं। उनका मूलनाम बुर्धमान था। वौद्ध उन्हें नातप्त तथा ज्ञातक्षत्रियों के राजकुमार बतलाते हैं। वे राजकल में जन्मे थे

उनका पिता सिद्धार्थ ज्ञातु-जाति का ठाक्र था। वैशाली के कोल्लाग सीन्नवेश (महस्से) में वह रहता वा इसलिए महावीर को वैशालिक कहा जाता है। वैशाली बह बर्तमान काल का बसाह है। पटना के उत्तर में सत्ताईस मील दर है। इस समय शहर के वैशाली, कंडग्राम और वाणियग्राम ये तीन भाग हैं। इनमें . बनक्रम से बाह्मण, क्षत्रिय और बनिये रहते थे। आज इनके अवशंघ- १. बसाइ २. वास्कृंड ३. बनियांगांव विद्यमान है। सिद्धार्थ का विवाह वैशाली गणराज्य के प्रमुख राजा चेटक की बहिन त्रिशाला से हुआ था। महाजार का जनम **ई. प्. ५९९ में त्रिशला के गर्भ से हुआ था। इससे** स्वतः सिद्ध है कि उनका जन्म उच्चक्स में हुआ था। इस का ही कारण था कि बद्ध और महावीर दोनों प्रारंभ में अपनी अपनी जाति के क्षत्रियों और राजकलों के संसर्ग में आये थे। महावीर की यशोदा नाम की पत्नी। प्रियदर्शनां नाम की पत्री और जमाली नाम का जवाई (दामाद) था। महाबीर ने माता-पिता की मृत्य के बाद तीस वर्ष की आय मे दीक्षा ली थी। कोल्लाग में ज्ञात-क्षत्रियों का दतिपलासचैत्य नाम का धर्मस्थान था. जिसमें पज्य पार्श्वनाथ की परम्परा के मीन आकर ठहरते थे। महावीर ने प्रथम इस परम्परा में प्रवेश किया था। एकाध वर्ष के बाद नग्नता स्वीकार की। बारह वर्प तक छमस्थ मनि अवस्था में विहार किया। बाद में महावीर के उपनाम के माथं केवलजान को प्राप्त कर जिन (तीर्थंकर) पद को प्राप्त किया। उन्होंने ऑन्तम तीस वर्षों तक धर्मोपदेश देकर अपनी परम्परा की व्यवस्था की। इस काम में उन्हें मौसाल (मामा) के पक्ष के माथ सम्वन्ध के कारण विदेह, मगध और अंग जनपदों का बहुत सहयोग मिला। नेपाल की मीमा और पाश्वनाथ पहाड (सम्मेदीशलर) तक विचरण किया था। उन्होंने गौतमब्रद्ध केसाथ मिलाप या विवाद नहीं किया परन्त गौशाला के साथ वाद-विवाद किया। उनके मर्त्याशाय ग्यारह (गणधर) तथा दसरे इन गणधरों के शिप्य वयालीस सौ (चवालीस सौ) थे। इसलिये (उनकी परम्परा में) आज तक जैनधमं चाल है इत्कादि तथा डा. हार्नले ने उपासकदशांग मत्र के भाषान्तर में पूठ तीसरे की दिर्भणी (footnote में लिखा है- जिमका सार यह है- "वाणियग्राम यह बेशाली का दसरा नाम है। वैशाली में वैशाली, कुंडग्राम, वाणियग्राम का समावेश होता है। जिनके अवशेष रूप आज वसाढ़, वासकंड और वाणिया है। इससे वैशाली को हम तीन नामों से सम्बोधित कर सकते हैं। वाणियाग्राम के माथ नगर शब्द जड़ा है इस्तिष्ये यह बड़ा नगर था। कंडग्राम वैशाली का ही तीसरा बाम है इसी से महाबीर की जन्मभिम वैशाली होने से महावीर भी वैशालिक करलाये। एक बौद्ध कथा में वैशाली के तीन नाम कहे हैं। वैशाली के आगे कुंडपुर और उसी के आगे कोल्लान महल्ला था। इसमें क्षत्रिय रहते थे। जिस जाति में महावीर ने जन्म लिया ना वहां कोल्लान के पास दुतिपत्मसम्बद्ध उद्यान था। वह जातकुल का ही था इसिलये आचारांनसूत्र और कर्यसूत्र में जायवण्डं उउजाणे लिखा है। कंडपुर केसाथ नगर शब्द जुड़ा है जो वैशाली और कंडपुर का एक होना सत्य सिद्ध करता है। कंडपुर केसाथ सिन्नवेश शब्द का भी प्रयोग हुआ है यह कंडपुर केलिये नहीं किन्तु उत्तर तरफ के क्षत्रियकंड के लिए तथा दक्षिण तरफ के ब्राहमणकुंड के भेदों के लिए ही है। अर्थात सिद्धार्थ वैशाली नगर के कोल्लाग मोहल्ले का जातक्षत्रियों का प्रमुख सरवार वा इसम स्पष्ट है कि महावीर की जन्मभूमि कोल्लाग ही थी।

जातवंश के अतिय पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। उन्होंने अपने धर्मगृरू को ठहराने के लिए दुतिपलासचैत्य की स्थापना की थी। जब महाबीर ने संसार का त्याग किया तब प्रथम कुंडपुर के निकट जातकुल के इसी दूतिपलासचैत्य में जाकर निवास किया था। एक बौद्ध कथा के अनुमार वैशाली को तीन भागों म विभाजित किया है। पहले भाग में मात हजार मोने के कलशा वाले घर थे, मध्य वाले भाग में चौहद हजार घर चादी के कलशा वाले थे, और इक्कीम हजार घर तांवे के कलशावाले आन्तम भाग में थे। वहां उत्तम, मध्यम और नीच वर्ग के लोग वास करते थे। जैन सूत्र में वाजियग्राम केलिये उच्च, नीच और मध्यम लिखा है जिसका उक्त वर्णन के साथ मेल खाता है।

#### २. अतः डा. हार्नले ऐसा मानता है कि-

- वैशाली का कोल्लाग मोहल्ला ही क्षत्रियकड है। बोम्कड वर्तमान म उसका अवशेष रूप है
- २: ज्ञातवणखंड और दितपलासचैन्य एक ही उद्यान था। वह वशाली म था।
  - ३. सिद्धार्थ कोल्लाग के जात-श्रात्रयों का मेरदार था।

#### ३. पन्यास कल्याणविजय अपनी पुस्तक श्रमण भगवान महाबीर में ि लिखते हैं कि-

भगवान महावीर का जन्म लच्छुआड़ के निकट क्षत्रियकड़ म हआ था
 मैं इसे सच नहीं मानता क्योंकि पत्रों में भगवान महावीर के लिये विदेहितन्त्र,

विवेह बच्चे, विवेहसुमाले तीस वासाइं विकट्ट; यह पाठ है और वेशालिक नाम भी मिलता है। इससे मानना पड़ता है कि भगवान महावीर का जन्मस्थान विदेह जनपद' में वैशाली के एक मुहल्ले में हुआ था।

- २. क्षत्रियकुंड के राजपुत्र जमाली ने पांच सौ राजपूतों के साथ दीक्षा ली थी, इससे निश्चित है कि क्षत्रियकुंड एक बड़ा नगर था। तो भी भगवान महावीर ने यहां एक भी चौमासा किया हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। जब कि भगवान महावीर ने बारह चौमासे वैशाली और वाणिज्यग्राम के किये। इससे लगता है कि क्षत्रियकुंड एवं ब्राह्मणकुंड वैशाली के पास के मोहल्ले थे। इससे उक्त बारह चौमासों का लाभ उन्हीं को मिला था। इस स्थित में खास क्षत्रियकुंड में चौमासा या विहार ने किया हो और शास्त्र में उसका उल्लेख न हुआ हो ये स्वाभाविक है।
- 3. भगवान महावीर ने दीक्षा के दूसरे दिन कोल्लाग सिन्नवेश में जाकर छठ तप का पारणा बाहुल ब्राह्मण के घर जाकर खीर से किया। जैनसूत्रों के अनुसार कोल्लाग सिन्नवेश दो हैं एक वाणिज्यग्राम के पास, दूसरा राज्यगृह के पास, ये स्थान लच्छुआड़ से चालीस मील से अधिक द्र हैं। वहां पहुंच कर दूसरे दिन पारणा करना असम्भव है, हो नहीं सकता। तर्कमंगत वस्तु यह है कि भगवान महावीर ने वैशाली के पास क्षत्रियकंड के जातवनखंड में दीक्षा ली और दसरे दिन वाणिज्यग्राम के कोल्लाग में पारणा किया।
- ४. भगवान ने दीक्षा के वर्ष में क्षत्रियकुंड से विहार करके कुमारग्राम, मोराक सिन्नवेश आदि स्थानों में विचरणकर अस्थिगाम में चौमासा किया। दूसरे वर्ष मौराक, वाचाला, कनखल, आश्रमपद, श्वेताम्बी होकर राजगृही आकर चौमासा किया; ऐसा उल्लेख मिलता है इसके अनसार भगवान (पहले चौमासे के बाद) श्वेताम्बी आते हैं और वापिस लौटते हुए गंगानवी पार करके राजगृही पद्यारते हैं। (श्वेताम्बी गंगा के उत्तर में है और राजगृही दक्षिण में)" इससे निश्चित है कि लच्छुआड़ वाला क्षत्रियकुंड असली नहीं है। वहां से राजगृही जाते समय गंगा पार नहीं करनी पड़ती, इसलिये मानना पड़ता है कि क्षत्रियकुंड गंगा के उत्तर में विहार में था अतः क्षत्रियकुंड वैशाली के पास था। (जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ) (प्रस्तावना पृ. २५ से ३८)
- ४. वैशाली के पश्चिम में गंडकी नदी थी इसके पास में ब्राह्मणकुंडपुर, धात्रियकुंडपुर, वाणिज्यग्राम, कुमारग्राम और कोल्लाग-सिन्नवेशादि उस (वैशाली) के मुहल्ले वे। ब्राह्मण कुंड एवं क्षत्रियकुंड एक दूसरे से पूर्व-पश्चिम

मुहल्ले में थे। मध्य में बहुशालचैत्य था। इन दोनों मुहल्लों में उत्तर और दक्षिण ऐसे दो भाग थे। दक्षिण ब्राह्मणकुंड में ब्राह्मणों के अधिक घर थे जबिक उत्तर क्षत्रियकुंड में क्षत्रियों के अधिक घर थे। सिद्धार्थ राजा उत्तर क्षत्रियकुंड का नायक था। ज्ञात-क्षत्रियों का स्वामी था और वह जैन था। (श्रमण भगवान महावीर पृ. ५)

#### अतः पन्यास कल्याणविजय जी ऐसा मानते हैं कि-

- विदेह में वैशाली के निकट एक मोहल्ला ही क्षत्रियकुंड भगवान महावीर का जन्मस्थान है।
- २. लच्छुआड़ के निकट क्षत्रियकुंड में भगवान ने कोई चौमासा एवं विहार नहीं किया। इसलिये यह भगवान का जन्मस्थान नहीं हो सकता।
- ३. श्वेताम्बी से राजगृही जाते हुए भगवान को गंगानदी पार करनी पड़ी थी इसलिए वैशालीं का एक मोहल्ला ही सच्चा क्षत्रियकुंड है।

### ४. आचार्य विजयेन्द्र सूरि, वैशाली नामक पुस्तक में लिखते हैं

- 9. भगवान महाबीर वैशालिक कहलाते हैं। क्षत्रियकुंड भी वैशाली के पास था। इसलिये हम वैशाली संबन्धी विचार करते हैं। (पृ. 9) यह आयं देश था। वृहत्कल्पसूत्र आदि में आयं देश २५½ कहे हैं। इनमें भी अंग, मगध, दिक्षण में वत्स (कौशाम्बी), पश्चिम में स्तून (कुरुक्षेत्र) और उत्तर में कृणाल की सीमा तक विद्यमान देश और उनका मध्यभाग ही मुनियों के विहार के लिये आर्यभूमि है। इस प्रदेश को बौद्ध १६ जनपद और मनुजी मध्यभारत उल्लेख करते हैं।
- २. विदेह यह आर्यदेशों में से एक है। इसकी राजधानी मिथिला थी। विक्रम की १५वीं शती में इस के क्रमशः तीरशृक्ति और जमईनगर ऐसे नाम थे। 15 बौद्धग्रंथों के अनुसार मिथिला विदेह की राजधानी थी जो आठ प्रमुख संघों में से एक थी 16 वैशाली आज विद्यमान नहीं। इस जगह आज वसाढ़, बनिया, कामनछपरागाच्छी,, वसुकंड और कोलुआ गांव बसे हुए हैं। जो वैशाली, वाणिज्य, कमार, कंडपर और कोल्लाग की स्मृति में हों ऐसा लगता है।

'ज्ञात' यह छह जातियों में से एक है। राहुल साकृत्याय कहता है कि यह जाति आज बसाढ़ में जथारिया के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान महाबीर ज्ञात जाति में जन्मे थे, इसलिये वे ज्ञातपुत्र के नाम से भी विख्यात थे। ईसबी सन् १९०३ से १९१४ तक वैशाली की खुदाई का काम हुआ। उसके खण्डहरों से आज एक मील के घेरे वाला गढ़ं है। गढ़ के वायव्य कोण में अशोकस्तूप, मर्कटहृद यानि रामकुण्ड है। पश्चिम में एक मंदिर के पास जिन, बुद्ध और शिव आदि की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। खोदकाम से प्राचीन सिक्के भी मिले हैं। गढ़ के वायव्य कोण में एक मील पर बनियांबांब है पास में अशोकस्तंभ है। वहीं बौद्धसंघाराम (मंदिर-मठ) भी है। दो मील दूर कोलुआणांब है। ईशानकोण में वासुकुंड और पूर्व में कामनछपराणांछी गांव है। कोलवा, बसाढ़ और बनिया के पूर्व नदी का पुराचा तट है। जिसका नाम न्योरीनाला (नेवली नाला) है आज वहां खेती होती है। (वैशाली पुस्तक पुष्ठ. ६ से २२)।

चीनी यात्री फाहियान लिखता है। कि वैशाली के दक्षिण में ३ ली (५ ली =१ मील) पर आम्रपालि वैश्या का बाग है जिसे उसने बुद्ध को दान दिया था तािक वे उसमें रहें। बुद्ध अपने परिनिर्वाण के लिये जब अपने शिष्यों सहित वैशाली नगर के पश्चिम से निकले तो दािहनी ओर वैशाली नगर को देखकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह मेरी अन्तिम विदा है। लोगों ने वहां स्तूप बनाया।

श्रेणिक की लिच्छिवी रानी चेलना जो विदेह नरेश चेटक की छोटी पुत्री थी। उसने अजातशत्रु (कोणिक) को जन्म दिया था। इसलिये वह विदेहीपुत्र कहलाया।

बसाढ़ के ईशानकोण में विद्यमान वासुकुंड ही प्राचीन क्षत्रियकुंड है आचार्य नेमिचन्द्र सूरि महावीर चरियें में लिखते हैं कि—

#### अत्य इह भारहेवासे मिज्यम देसस्स मंडनं परम सिरि कंडग्गाम नयरं

वसुमइ रमचीतिलयभूयं; से पहचान कराते हैं। इससे भगवान मध्यप्रदेश एवं विदेह। के थे ऐसा लगता है। आचारांगसत्र में णाय णातपुत्ते णायकुलचंदे, विदेह विदेहिदन्ने विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीस वासाइं विदेहिस कट्ट। यह पाठ कल्पसूत्र सूत्र १९० में भी आया है; और त्रिशला रानी के लिये— "तिसलाइं वा विदेहित्नाइ वा पियकारिणी वा"- पाठ है। जिसमें भगवान को विदेह एवं त्रिशला को विदेहित्ना कहा है। विदेह का नाम माता के कुल के साथ सम्बन्ध रखता है। त्रिशला माता वंशाली के राजा चेटक की वहन थी। वह कटुम्ब विदेह नाम मे प्रसिद्ध था। इसलिये त्रिशला विदेहदत्ता नाम से पहचानी जाती थी।

भगवान को भी मोसाल का विदेह नाम मिला। भगवान विदेह में ३० वर्ष रहे थे। कल्पसूत्र और उसकी टीकाओं में भी यही वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भगवान का विदेह केसाथ विशेष संबंध था। दिगंबर आचार्य पूज्यपादं ने पस्तक दसभित में और आचार्य विनसेन ने हरिवंशपुराण में भगवान का जनम विदेह कुंडपुर में बताया है। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि क्षत्रियकुंड मध्यप्रदेश यानि आर्यवर्त के विदेहदेश में एक नगर था।

सूत्रकृतांग और भगवतीसूत्र में भगवान को वैशालिक कहकर संबोधित किया है यानि भगवान विदेह के थे। इसलिये विदेह का वैशाली नगरी के साथ विशेष सम्बन्ध होने से वैशालिक नाम से प्रसिद्ध थे। कहने का आशय यह है कि क्षात्रयकुंड वैशाली का मुहल्ला अथवा उसके पास में एक नगर के रूप में था। (वैशाली पृष्ठ. २२-२३)

"भगवतीसूत्र में वर्णन है कि भगवान ब्राह्मणकुंड के महाशैलचैत्य में प्रधारे।"

ब्राह्मणकुंड के पश्चिम में क्षत्रियकुंडग्राम था वहां के निवासी **जमाली** क्षत्रिय ने बहुशालचैत्य में भगवान केपास आकर पांच सौ राजपूतों के साथ दीक्षा ली। अतः क्षत्रियकुंड और ब्राह्मणकुंड पास-पास में होना संभव है।

वौद्ध शास्त्रों में वर्णन है कि राजगृही से कुशीनारा पच्चीस योजन है बीच में नालन्दा, पार्टालगांव, गंगानदी, कोटिग्राम, नादिका, वैशाली आदि स्थान आते हैं। नादिका ज्ञांतिका का दूसरा नाम है। ये गांव दो भागों में बंटा हुआ है। बीच में तालाब है एक में बड़े पिता के और दूसरे में छोटे पिता के पुत्र रहते थे। बस यह ज्ञांतिकाग्राम ज्ञातकात्रियों का नचर था— यही अपना क्षत्रियकुंड जो वज्जी देश में है। बुद्ध की अन्तिम यात्रा से प्रतीत होता है कि वैशाली के दक्षिण में वैशाली और कोटिग्राम के बीच में अधियकुंड था। हमारी यह मान्यता अनेक प्रमाणों से स्पष्ट होती है।

#### ४. आचार्य विजयेंद्र सुरि की मान्यता पर अवलोकन

अतः आचार्य श्री विजेन्द्र सूरि मानते हैं कि — १. बासुकुंड या ञांतिका अथवा वैशाली और कोटिग्राम का कोई स्थान क्षत्रियकुंड है। २. बासुकुंड को विदेह की राजधानी वैशाली का एक मोहल्ला माना है।  प्रो० योगेन्द्र मिश्र ने भी वैशाली के निकट कुंडग्राम को माना है।
 इन उपर्युक्त सबके अतिरिक्त इनका अन्धानुकरणकर्त्ता भी अनेक हैं।

## दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता

भगवान महावीर का जन्मूस्थान दिगम्बर सम्प्रदाय नालन्दा के निकट बड़गांव को कुंडलपुर मानता है। कहता है कि राजगृही के निकट नालन्दा से दो मील की दूरी पर यही कुंडलपुर भगवान महावीर का जन्मस्थान है। 19

## प्राचीन जैनागम एवं श्वेताम्बर जैनों की मान्यता

अर्धभागधी भाषा में प्राचीन जैनागम आचारांग,कल्पसूत्र आदि मुल उनपर लिखी गई नियंक्ति, चर्णी, टीका, भाष्य आदि सब ने एकमत से भगवान महावीर का जन्मस्थान मगध जनपद में कुंडग्गाम (कुंडग्ग्राम) बतलाया है। यह ग्राम क्षद्र (छोटा) नहीं था। अपित् महाग्राम-नगर था। इसके लिये ग्राम, प्र, नगर, सन्निवेश आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसके दो मुख्य विभाग थे दक्षिण में माहणक्ंडग्गाम (ब्राह्मणक्ंडग्राम) एवं उत्तर में खलीयक्ंडग्गाम (क्षत्रियकंडग्राम) यह ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सम्मिलित महानगर था। भगवान महावीर के जीवनचरित्र में भी इस महानगर के दोनों भागों को समानरूप से स्थान दिया गया है। अनुश्रुति है कि भगवान महावीर ने सर्वप्रथम ब्राह्मणकंडग्राम के ऋषभदत्त ब्राह्मण की भार्या देवनन्दा के गर्भाशय में भूण-रूप धारण किया था। लेकिन वहां से यह भूण क्षत्रियकंड के राजा सिद्धार्थ की भार्या त्रिशालादेवी क्षत्रियाणि के गर्भाशय में स्थानान्तरित कर दिया गया। क्योंकि तीर्थंकर क्षत्रिय र राजरानी के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण आदि किसी अन्य वर्ण की स्त्री के गर्भ से अथवा हीनकुल में नहीं। इसका वर्णन हम विस्तार से भगवान महावीर की जीवनी में कर आये हैं। कुंडग्राम के भौगोलिक परिवेश में आनेवाले आस-पास के कुछ स्थानों का विवरण भी प्राचीन जैनागमों में मिलता है। क्षत्रियकुंड के बाहर ईशानकोण में जायवंजखंड नामक एक उद्यान कंडप्र के णाय (ज्ञात) क्षत्रियों का था। गृहत्याग के बाद

वर्धमान-महावीर चन्द्रप्रमा नामक शिविका (पालकी) में बैठकर क्षत्रियकुंडग्राम के मध्य से होते हुए नायवनखण्ड उद्यान में आये और वहां पर उन्होंने मुनि-दीक्षा ग्रहण की। उसी दिन एक मुहूर्त (अड़तालीस मिनट) दिन रहते हुए वे कुमारग्राम में आए। कुमारग्राम जाने के दो मार्ग थे। एक जलमार्ग दूसरा स्थलमार्ग, वे स्थलमार्ग से गए और वहीं उन्होंने सारी रात ध्यान में बिताई,दूसरे दिन वे कोल्लाग-सन्निवेश में गए और उसी दिन वहां से मोराकसन्निवेश गए कोल्लागसन्निवेश में जातकुल की पौषधशाला (धर्माराधन करने का स्थान, विशेष) 22 थी। इस विवरण से पता चलता है कि यहां नायकुल के क्षत्रियों का विस्तार था और वे जैनधर्मी थे।

प्राचीन-जैनागम सुत्रों की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार बतलायी गई है। जम्बद्वीप नामक द्वीप से भारतवर्ष के भरतक्षेत्र के दक्षिणार्ध भारत-खंड में दक्षिण दिशा में ब्राह्मणकंडपर नगर सन्निवेश था। 23 जैन संकल्पना के अनुसार भरह (भरतक्षेत्र) का विस्तार ५२६ योजन है यह चल्लहेमवन्त के दक्षिण में तथा पर्वी एवं पश्चिमी सागर के मध्य में है दो बड़ी नदियों गंगा और सिंध तथा वैताढ्य पर्वतमाला से छः भागों में विभाजित है। 24 यह सूत्र कंडपुर के भूगोल की पहचान केलिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। इस भौगोलिक विवरण25 से पता लगता है कि भरतक्षेत्र चल्लहेमबन्त के दक्षिण और पूर्वी एवं पश्चिमी सागर के मध्य में था और उस भरत के दक्षिणार्ध में भरतखंड में दक्षिण दिशा में ब्राह्मणक्ंडपुर सन्निवेश था। ध्यानिय है कि भरतक्षेत्र की विभाजन रेखाओं में गंगा-सिन्ध् और वैताढ्य पर्वतमाला हेमवन्त या हिमालय पर्वत को माना जाता है। इसके द्वारा यह क्षेत्र छः खंडों में विभाजित हो जाता था। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिणार्ध-भरतखंड भूभाग ही माना जा सकता है। उत्तर भाग नहीं। 26 इसलिए दक्षिण मंगेर के लच्छआड़ के समीप का कंडग्राम ही भगवान महावीर का जन्मस्थान है अन्य नहीं। यही कारण है कि श्वेताम्बर जैन परम्परा प्राचीन काल से ही इसी कंडग्राम को भगवान महाबीर का जन्मस्थान मानती आ रही है। लेकिन श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं से सर्वथा भिन्न वर्तमान कछ विदेशी प्राच्यविदों एवं उनसे प्रभावित कुछ भारतीय इतिहासकारों के मत से कि वैशाली ही भगवान महावीर की जन्म और पितुर्भाम है। ऐसा होने से कडग्राम को वैशाली का एक मोहल्ला मान लिया गया है। इस मत की स्थापना के काफी बाद वैशालीसंघ नामक स्थापित संस्था के प्रयासों के फलस्वरूप सर्वप्रथम २१ अप्रैल १९४६ ई. में कुछ जैनों ने वैशाली को जन्मभूमि मानकर वहां भगवान महाबीर की पूजा आराधना की। डा. पी. सी. आर. चौधरी का कथन है कि

यर 1 ये लोग वैशाली को भगवान महावीर की जन्मभूमि होने का दावा करने ल १ हैं। तथापि विवाद-रूप से वैशाली को भगवान महावीर की जन्मभूमि नहीं माना जा सकता। 27

खेद का विषय यह है कि पुराविदों और इतिहासकारों ने भगवान महावीर के जन्म के सम्बन्ध में गंभीरता-पूर्वक गवेपणा नहीं की। वैशाली के पक्ष में उनकी सारी युक्तियां सारहीन और अटकल मात्र हैं विश्लेपण करते ही इनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। 287

# आधुनिक पाश्चिमात्य एवं भारतीय विद्वानों की मान्यताओं पर सिंहावलोकन

 (१) दिगम्बर सम्प्रदाय नालन्दा के निकट दो मील की दरी पर बदनगर को कुण्डलपुर मानता है और भगवान महावीर का इसे जन्मस्थान मानता है।

#### २ जर्मन विद्वान स्वर्गीय डा. हर्मनजैकोबी की मान्यता है कि-

- (१) वैशाली का कोटियाम ही कंडग्राम भगवान महावीर का जन्मस्थान था।
- (२) क्ंडग्राम महानगर नही था यात्रियों-सार्थवाहो का सामान्य विश्रामस्थान था।
  - (३) कोटिग्राम ही कंडग्राम था और ञातिक जातक्षत्रिय थे।
  - (४) कडग्राम बैशाली का एक मोहल्ला था।
  - (४) भगवान महाबीर का जनमस्थान व निवासस्थान वंशाली था।
  - (६) महाबीर का पिता सिद्धार्थ राजा नहीं था कंवल क्षत्रिय उमराव था।
- (७) त्रिशाला का देवी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ इसीलय वह रानी न । थी।
  - (=) चेटक वंशाली का राजा नहीं था। उमराव-महल का नेता था।

## ३. जर्मन विद्वान डा. हार्नले मानता है कि-

- (१) वंशाली का कोल्लाग मोहिल्ला ही श्रीत्रयकड महावीर का जन्मस्थान था।
- (२) ज्ञातस्यडवन उद्यान और र्डानपलाशचैत्य उद्यान दोनों एक ही थे और वह वैशाली मे था।

#### (३) सिद्धार्थ ज्ञात-क्षत्रियों का सरदार था। राजा नहीं था।

#### ४. पन्यास कल्याणविजय जी की धारणा है कि-

- (१) भगवान महावीर का जन्म वैशाली के **बसाढ़** नामक मुहल्ले में हुआ था।
  - (२) ब्राह्मणक्ंड और क्षत्रियक्ंड़ वैशाली के दो महल्ले थे।
- (३) श्वेंताम्बी से राजगृही आते हुए भगवान गंगानदी को पार करके आए थे इसलिए वैशाली का एक मुहल्ला ही सच्चा क्षत्रियकंड नगर है और यही भगवान का जन्मस्थान है।

## ५. आचार्य विजेन्द्र सूरि की धारणा है कि-

- (१) **यास्कुंड** अथवा ञांतिक अथवा वैशाली और कोटिग्राम के बीच में कोई स्थान क्षत्रियकुंड है। जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था।
  - (२) वास्कंड को वैशाली का महल्ला माना है।

#### (१) उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जन्मस्थान केलिए सब की अपनी-अपनी अलग-अलग धारणाएं है।

यथा- १. प्राचीन जैनागम और श्वेताम्बर जैन परम्परा मगध जनपद में लच्छआड के निकट **क्षत्रियकंड** को जन्मस्थान मानता है

- २, दिगम्बर सम्प्रदाय मगध जनपढ में कंडलपर को मानता है।
- ३ डा. हमनजैकोवी विदेह जनपद में कोटिग्राम को जन्मस्थान मानता है।
- ४. डा. हार्नले विदेह वैशाली के एक महल्ले कोल्लाग को मानना है।
- ५. पन्यास कत्याण विजय वसाढ़ (वैशाली के एक महत्ले) को मानने हैं।
- ६. वैशाली के एक महल्ले **वासुकुंड** अथवा **जांतिक** अथवा **वेशाली और** कोटिग्राम के बीच का कोई स्थान क्षत्रियक्ंड मानते हैं। इनकी कोई एक निश्चित धारणा नहीं है।

## अन्य धारणायें इन शोधकों की

२. ज्ञातबनसंड और द्तिपलासवणसंडचैत्य दोनों एक ही उद्यान था और वह वैशाली में था— (हानले) 🦖 ू

- ३. क्षत्रियकुंड महानगर नहीं था। वह सार्घवाहों अथवा यात्रियों का विश्राम स्थान था।
- ४. ञांतिक जातक्षत्रिय थे।
- ४. भगवान महावीर की जन्मभूमि और पितृभूमि विदेह की राजधानी वैशाली थी और वे यहीं के निवासी थे। दीक्षा लेने से पहले जीवन के तीस वर्ष यही गुजारे थे।
- ६. भगवान महावीर का पिता सिद्धार्थ राजा नहीं था मात्र क्षत्रिय उमराव था।
- ७. त्रिशला रानी नहीं थी। मात्र साधारण क्षत्रिय उमरावर्मसङ्खार्थ की पत्नी थी।
- चेटक वैशाली का राजा नहीं था वह उमरावमंडल का नेता था। (प्रायः यही मान्यताएं डा. हार्नल एवं जैकोबी की भी हैं)

## उपर्युक्त शोधकर्ताओं की स्खलनाओं पर विचारणा

किसी भी सत्य-शोध-खोज के लिये १. साहित्य (Literary), २. भृतत्व-विद्या (Geoligical), ३. भृगोल (Geographical) ४. प्रातत्व (Archaeological) ५. भाषाशास्त्र (Linguitic) ६. इतिहासिक (Historical), ७. नर्क (Logical) ६. तथा नीर्थ-यात्रियों (Pilgrims) के प्रमाणों एवं तथ्यों की परमावश्यकता है। अतः हम यहां पर इन उपयंक्त तथ्यों को ध्यान में रख कर प्रमाणिकता पर पहुंचने का प्रयास करेंगे।

# १. साहित्यिक (LITERARY) प्रमाण

मृख्यतः अद्धंमागधी भाषा के प्राचीन जैनागम आचारांग, भगवती सृत्र, मृत्रकृतांग, कल्पमृत्र आदि भगवान महावीर की वाणी जो उन के मृख्य शिष्यों-गणध्यों ने प्रत्यक्ष सृन कर संकलित कर आगमरूप में गृंथन की है, उन में जो लेख उपलब्ध हैं उनमें मत्य प्रमाण मिलने हैं।

किन्तु दुःख की बात है कि वर्तमान में सबंप्रथम पाश्चिमात्य डा. हमंणजेकोबी औदि इतिहास बेत्ताओं ने तत्पश्चात उन का मान्यताओं को बिना परीक्षण किये अनेक भारतीय जैन-जैनेत्तर विद्वानों ने भी उनका अनुकरण करके भ्रमात्मक बातें स्वीकार कर ली हैं और उन्हीं के आधार पर भगवान महावीर के विषय में निम्न-कक्षाओं की पाठयपुस्तकों से लेकर उच्चतम कक्षाओं की पाठयपन्तकों में भी वही भ्रामक बातें लिखी गयी हैं। इस संबंध में-सज-इतिहासकारों को जैनों के धार्मिक इतिहास ग्रंथों और उनकी प्रचलित परम्परागत मान्यताओं के अनुसार- निष्पक्ष शोधपूर्ण दृष्टि से देखना जिसांत आवश्यक था। विना पर्ण अनुसंधानों के भ्रामक बातें लिखना इतिहासकारों की अदरदर्शिता को ही प्रामाणित सिद्ध करता है। यहां पर यह बात सर्ववा अलंडनीय है कि वैशाली, वसाढ़, वास्कंड, कोल्बा, क्रोटिग्राम, ञांतिक आदि को भगवान महावीर की जन्मर्भाम कभी नहीं कह सकते। श्री नरेशचंद्र मिख 'भंजन' जो मगध जनपट के जमई में मनन क्षेत्र (क्षत्रियकंड के निकट) के निवासी हैं- उनका कथन है कि अयोध्या, जनकप्री, दंडकपंचवटी, मध्रा, वन्दावन, मिथिला, काशी आदि हजारों वर्षों से एक ही नाम से विख्यात है तो क्या कारण है कि क्षत्रियकंड, कोल्लाग, कमारग्राम आदि के नाम लगभग पच्चीम मौ वर्षों में ही वामकंड, बसाढ़, कोलुआ हो गये? इस का कारण उपस्थित करने का प्रयत्न करने में पूर्व मेरा कथन है कि यदि क्षत्रियक्ड और उसके ममीप के ग्राम, नगर जैनियों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आचारांग, कल्पसूत्र आदि में उन्लिखित ग्राम-नगर जिनका संबंध भगवान महावीर के विहारक्रम में इस क्षत्रियकंड नगर के आस-पास प्राचीन नामों से अथवा कालदोष के कारण माधारण अपभंश के साथ मिल जावें तो भगवान महाबीर की जन्मभूमि मगध जनपद के लच्छआड़ के ममीप मानने में आपत्ति क्या और क्यों है?

वह कहते हैं कि भगवान महावीर का जन्म मगध जनपद के क्षत्रियकुंड में हुआ था जो गंगानदी के दक्षिण में था। इस स्थान को आज भी शत-प्रतिशत इस क्षेत्र की अवाल-वृद्ध स्थानीय जनता 'जन्मस्थान' (जन्मथान) के नाम से जानती पहचानती है। किन्तु इस के वास्तिवक अर्थ से ढाई हजार वर्षों के लम्बे अंतराल के कारण सब अर्नाभक्त हैं। भगवान महावीर का यहां एक प्राचीन मंदिर भी है। यह स्थान मुंगेर जिले के अंतुर्गत जमुई सबिडिविजन के लच्छुआड़ नाम के गांव के दक्षिण पर्वत श्रेणी के दक्षिण पार्श्व में अवस्थित है।

ढाई हजार वर्ष पहले तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रवेताबिका भोगनगर, वैशाली, राजगृही, नालन्दा, चम्पा, कोटिवर्ष, जादि अनेक नगर जो जैनधर्म के केन्द्रस्थान और समृद्ध वे आज वहां यह समृद्धि नहीं है वह वैभव भी नहीं है। उन्हें कोई जानता भी नहीं है। वहां मात्र उजाड़ बौरान टीले, ध्वंसचिन्ह, खंडहर अथवा उनके अवशेष रूप में बसे हुए छोटे-छोटे गांव नजर आते हैं।



ब्राह्मपी देवानन्दा के गर्भमें इन्द्र का दूनगंभ हरकर लजारहा है।



. देवेन्द्र को दूत माता त्रिश्ला के गभ में भगवान महावीर के भूण को स्भापित करता है। दासी सोती है। रानी त्रिशाला मोती है। दूत गर्भ स्थापित करने आया है।



माता त्रिशालों की दोहट की पूर्त कलिए अत्रियकंडके एक पर्वतपर पिना मिद्धार्थ- राजा

विक्राल समय के प्रभाव से क्षत्रियकुंड की श्री बाज बही दशा है। जिसे देखकर हमें ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती कि एक समय वह विशाल समृद्ध राजधानी नगर था।

आज इसके चारों बोर छोटे-छोटे बांब बसे हुए हैं। जिनका विस्तार देखते हुए ऐसा मानना पड़ता है कि उस काल का बह विशाल कुंडपुर महानगर विनाश पाया है और उसके स्थान पर इन छोटे-छोटे बांबों ने बन्म लिया है। यानि यह गांबों की विस्तार भूमि ही प्राचीन कुंडपुर (क्षांत्रियकुंड-बाह्मणकुंड है।

जैनागम आवश्यक नियुंगित हरियदीय वृत्ति पृ. ३७८ में गांधा नं. ४५७ में कहा है कि (भगवान महावीर का जीव) पुन्योत्तर देर्बावमान से च्यव (मृत्य पा) कर ब्राह्मणकुंडग्राम नगर के कोडानगोत्रीय ब्राह्मण ऋपभदत्त की भायां दिवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भतया उत्पन्न हुआ।

## भगवान महावीर का वर्षवत भूष का स्थानांतरण

आचारांग सूत्र टीका पृ. ३८८ में कहा है कि अम्बुद्दीप के भारतवर्ष में....... दक्षिण ब्राह्मणकुंड सिन्नवेश से (देवेन्द्र कर देवदृत चलकर) उत्तर क्षत्रियकुंडपुर सिन्नवेश में आया और ज्ञानृ-क्षत्रियों के काश्यपगोत्रीय सिद्धार्थ क्षत्रिय की भार्या वासिष्ट गोत्रीया तिशासा क्षत्रियांण की क्क्षी में अशभ पदगलों को हटाकर शुभपुद्वगलों का प्रक्षेपण करके (अगवान महावीर का भ्रण) उन की क्क्षी में स्थापन किया।

## १. महारानी त्रिशला का दोहद

भगवान महावीर जब माता तिशाला के मर्भ में ने तब गर्भ के प्रभाव म माता को अनेक उत्तम दोहद (गर्भस्य वालक के प्रभाव में कुछ पाने की एनड़ा) होने लगे। उनमें से एक दोहद यह भी या कि मैं इन्द्राणी के कानों के कहन माता सिद्धार्थ द्वारा लाये हुए पहनूं। जब इन्द्र को इम वाल का पता लगा तब उसन क्षत्रियकुंड के निकट पर्वत पर इन्द्रपुर नाम का नमर बसाया और अपनी इटाणी। परिवार एवं बहुत देवों-देवियों के साथ बहां आकर रहने लगा। जब राजा सिद्धार्थ को इस वात का पता लगा तो उस ने अपने इन द्वारा इन्द्र को कहेना अजा



भगवान महाबीरके बन्मलेनेपर प्रभृका जन्मोत्सव करने केलिए ४६ दिक्कुमारिकाएं माता त्रिशालाके पास मृतिकागृह में आती है। आकाश में देव दुर्दाभ बजा रहे हैं।



प्रभ महावीरको देवेन्द्र अपने पांच रूप-करके मेरु पूर्वत पर लेबारहा है।



भगवान महावीर का जन्म होनेके बाद देवेन्द्र उन्हें मेरु पर्वतपर जन्मोत्मव मनाकर माता को बापिस सीपने जावा है.

कि वह अपनी इंद्राणी के कानों के कुंडल महारानी तिशाला को पहनाने के लिये दे। इन्द्र के इन्कार करने पर सिद्धार्थ ने इन्द्र को पृष्ट् में हराकर इन्द्राणी के कुंडल उतार कर त्रिशला को पहनाये और उसका दोहद पूर् किया। के तत्पश्चात् इन्द्र अपने साथ लाये हुए इन्द्राणी और सब देवों देवियों के साथ अपने देवलोक में वापिस चला गया।

जिस पर्वत पर यह घटना हुई उस पर्वत का आज भी नाम सक्क-सिक्यानी प्रसिद्ध है। यह शब्द अर्धमागधी भाषा का है। इसका संस्कृत रूपांतर शुक्र-शक्राणी होता है। शुक्र-इन्द्र और शक्राणी-इन्द्राणी को कहते हैं। जब त्रिशला को सिद्धार्थ द्वारा इंद्राणी के कुंडल पहनाने का दोहद हुआ था तब सीधर्मेन्द्र ने अवधिक्षान द्वारा जानकर यह सारी रचना रची और राजा सिद्धार्थ के साथ युद्ध किया एवं वह जानबूझ कर पराजय मान कर वहां से पलायन कर गया। तब सिद्धार्थ ने इन्द्राणी के कुंडल उतारकर त्रिशला को पहनाये और उस का दोहद पूरा किया।

## भगवान महाबीर का जन्म

ईसा पूर्व ५९,९ (विक्रम पूर्व ५४२) चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की पूर्व-रात्री में चंद्र की हस्तोत्तरा (उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र) के साथ युति होने पर क्षत्रियक्ंडप्रनगर में भगवान वर्धमान-महावीर का जन्म हुआ। 30

# भगवान महावीर का जन्मोत्सव छप्पनिदक्कुमारियों का आना

भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाने केलिए छप्पन दिक्कुमारियों के आसन चलायमान हुए। अवधिम्नान से भगवान का जन्म हुआ जानकर रात्रि को सूतिकाकर्म करने केलिए दहां (जन्मस्थान में) दिक्कुमारियां आई। वे इस प्रकार से (१) आठ दिक्कुमारियां अधोलोक से आयीं। माता और प्रभु को वंदन नमस्कार करके ईशान कोण में एक प्रसूतिघर बनाया तथा संवर्तक वायु से भूमि को साफ किया। (आठों के नाम दिये हैं) (२) आठ दिक्कुमारियां उर्ध्वलोक से आई। माता-पुत्र को नमस्कार करके सूतिकाघर में सुगीधत जल और पुष्पों की वृष्टि की एवं हर्षित होकर गीतगान करने लगीं. (आठों के नाम दिये हैं। (३) आठ दिक्कुमारियां रुचक द्वीप के पर्वत की पूर्वीवशा से आई और मुख देखने केलिये प्रभु के सन्मुख दर्पण रखती हैं। (आठों के नाम ०) (४) आठ दिक्कुमारियां पर्वत

की बीबन विशा से आकर स्वर्ण कलशों को (सर्गोधत) जल से भरकर स्नानं कराने केलिये सन्मख खड़ी रहती हैं एवं गीतगान और नाटक करती हैं। (आठों के नाम०) (४) आठ दिक्कमारियां पर्वत की पश्चिम विशा से आकरमातापुत्र को नमस्कार करके हवा करने केलिये हाथों में पंखे लेती हैं। (आठों के नाम) (६) आठ दिक्कमारियां पर्वत की उत्तर दिशा से आकर हाथों में चंबर लेकर ढोलाती हैं। (आठों के नाम)। (७) माता पुत्र को नमस्कार करके चार दिक्कमारियां पर्वत की विदिशाओं से आकर हाथों में दीपक ले कर खड़ी रहती हैं। (चारों के नाम) (६) चार दिक्कमारियां द्वीप की विदिशाओं से आती हैं और भगवान की चार अंगल नाल काट कर धरती में गाड़ देती हैं। 34 (चारों के नाम दिये गये हैं) अतः यहां पर्वत और द्वीप (समतल भिम) से छप्पन दिक्कमारियों का भगवान महावीर का जन्मोत्मव मनाने केलिये आने का स्पष्ट उल्लेख है। क्षत्रियकंडनगर के समीप आज भी वह पर्वत जिस पर से दिक्कमारियां माता त्रिशला के पास प्रभ का जन्मोत्सव मनाने आई थीं, विद्यमान है और उस का नाम आज भी विकासनी प्रसिद्ध है। जिसका अर्थ होता है विकासनी। यानि त्रिशलारानी के पास दिक्कमारियों ने उपिन्थत होकर बड़ी श्रद्धा और भिक्त से प्रभ का जनमोत्सव मनाया था। इस से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि त्रिशला सामान्य क्षत्रियाणी नहीं यी किन्तु रानी यी और सिद्धार्थ उसका पति होने से अवश्य राजा था। सामान्य क्षत्रिय उमराव नहीं था।

## ३-४ राजकुमार वर्धमान (महावीर) का खेलने को जाना

बाल्यावस्था में वर्धमान (महाबीर) अपने बाल-सखाओं के साथ खेलने गए। वहा पर्वतघाटी पर आर्मालकी (आंवले) के पेड़ पर एक भयंकर सर्प लिपट कर मुंहफाड़े फुफकार करने लगा। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर डरके मारे वहां से सब बालक भाग खड़े हुए। पर इर्धमान ने निर्भयता पूर्वक उस सांप को मजबूत हाथों से पकड़ कर दूर फैंक दिया। यह खेल भगवान महाबीर का आमिलकी की को नाम से प्रसिद्ध है। पश्चातु सब बालक इकट्ठे होकर गेंद खेलने लगे इस में भी वर्धमान जीते। राजकुमार वर्धमान-महाबीर क्षत्रियकुंड में पर्वतघाटियों पर प्रायः गेंद खेलने आया करते थे। गेंद को अर्धमागधी भाषा में 'किंदुअ' कहते हैं। अतः वे दोनों पर्वतघाटियां जहां कुमार वर्धमान खेलने जाया करते थे आज भी उनके नाम किंदुआणि प्रसिद्ध है। 35



दूर फॅक दिया। हार खाकर देव भागगया इस खेलको जागम मे आमलकी क्रीड़ा कहा है। राजकुमार वर्धमान अपने वालमित्रोकेसाथ पर्वतपर खेलते हैं। वहां आंवले के वृक्ष केतिकट खिलतेहाए एक देव, कुमार को डराने केलिए आया अनेक रूप धारण किए। अंतर्मे महाभयकर सर्प का रूप धारण करके कुमारको विचलित करने का प्रयास किया। पर कमारने उसे पकड़ क



भगवान महावीर दीक्षा लेनेसे पहले याचकों को वर्षीयदान देते हुए



भगवान महावीरका प्रवचनम्बन-समक्तरण क्षत्रियक्ंड के तीन पवंतोंपर अलग-अलग समक्तरणों में क्रमशः १. अपने झाह्मण-पिता-माता को। २. अपने दामाद जमानीको ५०० क्षत्रियों केसाथ। ३. पत्री प्रियदशंनाको १००० क्षत्रियाणियों केमाच दीकाएं दीं। इर्मालए तीनों पवंतोंका नाम चक्कणणी हुआ।



तीर्यंकर भगवन्तों के आगे चलनेवाले अप्टमंगल।

# ५-६-७ भगवान महावीर द्वारा कुंडग्राम में दीक्षाएं

भगवान महावीर के केवलज्ञान प्राप्ति के बाद क्रमशः क्ंडग्राम की तीन पर्वतचाटियों पर दीक्षाएं दीं। (१) अपने बाहमण पिता ऋपभदत्त तथा वाहमणी माता देवानन्दा को एक पर्वतघाटी पर दीक्षाएं देकर अपने शिप्य वनाये। (२) दसरी बार अपने जमाता जमाली को दूसरी पर्वतघाटी पर ५०० राजपतों के साथ दीक्षाएं देकर अपने शिष्य बनाये और (३) तीसरी वार तीसरी पर्वतघाटी पर अपनी पत्री प्रियदर्शना को १००० क्षत्रियाणियों के साथ दीक्षाएं देकर अपनी शिष्याएं बनायीं। इन तीनों पर्हाडियों के नाम आज भी चक्कजाणि प्रसिद्ध हैं। जिसका अर्थ जाजी+चक्क=णाणी अधंमागधी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ 'जानी' है। यानी केवलजानी (तीर्थंकर महावीर) ने, चक्क भी अर्थमागधी भाषा का शब्द है जिस का अर्थ 'चक्र' होता है यानी धर्मप्रकाशकचक अर्थात केवलजानी तीर्थकर महावीर ने इन नीन पर्वतथाटियो पर क्रमशः नीन बार पधारे और धर्मप्रकाशक चक्रस्थल (समवसरणो) में दीक्षाए देकर धर्मतीर्थ मे वृद्धि की। तीन पहाड़ियों के नाम चक्क-जीज होने में स्पष्ट हो जाता है कि (५) बाहमण माता-पिता. (२) जमाली आहि एव (३) प्रियदर्शना आदि को भगवान ने अलग-अलग समवसरणों में दीक्षाण दी। अतः भगवान महावीर तीन बार कडपरनगर में पंधारे। इसमें यह भी स्पष्ट है कि ब्राह्मणकड़ और क्षत्रियकड़ (कंडपरनगर) बहुत बड़े नगर थे। जो (१+१+२+३=७) दो किन्दआनी और तीन चक्रणणी जैसे कि सात पहाड-पहाडियों से घरे हार थे। एक सक्क यानी, गक दिक्करानी यही राजा सिद्धाथ की राजधानी थी। इन सानों के नामकरण भगवान महावीर की जीवन-चयां के आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्थानीय आवाल-बुद्ध जनता आज भी इन पर्वतर्घाटियों को इन्हीं नामों में पहचानती है। परन्त कालप्रभाव से इन के नाम पड़ने का कारण भूल चके हैं। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध करते है कि भगवान महावीर का जन्मस्थान क्षत्रियकुंड यही था। वैशाली में अथवा कडलपर में एक भी पहाड़ नहीं है। इस क्षेत्र केविषय में हम आगे खब विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

## पहले हम दिगम्बर संप्रदाय तथा आधुनिक वैशाली शोधकर्ताओं की भगवान महावीर के जन्मस्थान की मान्यताओं पर विचार करेंगे।

१ हम लिख आये हैं कि इनकी प्राचीन **मह्त्यता मगध जनपद अन्तरगत** नालदा से दो मील की दरी पर कड़लपर (बूड़बांब ) को भगवान अहाबीर के जन्मस्थान की है। ऐसा मानकर ही यहां उन लोगों ने दिगम्बर मंदिरों की स्थापनाएं की। आज तक ये लोग इसे ही जन्मस्थान मानकर वहां यात्रा-दर्शन-पूजा-अर्चना के लिये जाते रहे हैं।

वर्तमान में दिगम्बर मुनि और गृहस्थ विद्वान स्व० कामताप्रसाद और स्व. डा. हीरालाल जैन आदि कुंडलपुर को जन्मस्थान मानने में भूल स्वीकार कर चुके हैं। वे कहते हैं कि हम दिगम्बर जैनों ने पुरातत्व और ''ऐतिहासिक प्रमाणों के अधार पर नहीं केवल कुंडपुर के नाम सोम्य से तथा भांत जनश्रुतियों के आधार पर कुंडलपुर में भगवान महावीर के जन्मस्थान की स्थापना कर दी थी। भ वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से वैशाली भगवान महावीर का जन्मस्थान है।

- (२) अब इनकी नयी मान्यता वैशाली की भगवान महावीर के जन्मस्थान मानने पर विचार करें –
- (क) दिगम्बर विद्वान स्व. कामनाप्रसाद अपनी पुस्तक भगवान महावीर पृ. ५५ में लिखता है कि—

"शोभे दक्षिण दिश गुणमाल, महाविदेह देश रसाल। ताके मध्य नाभिवत जान कुंडलपुर नगरी सुख्धाम।।१।।

इस पद्य में कंडलपर नगर को महाविदेह मे कहा गया है।

- (ख) स्व. डा. हीरालाल लिखते हैं-
- (१) विगम्बर पुष्पदंत कृत महाप्राण में कहा है कि ''जम्बद्वीप के भरतक्षेत्र में स्थित कुंडपर के राजा मिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी (त्रिशला) के यहां चौबीसवें तीर्थंकर महावीर का जन्म होगा।

इस से इतना तो स्पष्ट है कि भगवान का जन्मस्थान कडपर है। पर कौन से जनपद में है, इस का उल्लेख नहीं किया गया। (२) दिगम्बर पूज्यपादस्वामी कृत निर्वाणभिक्त में कहा है कि— "राजा सिद्धार्थ के पत्र महावीर का जन्म भारतवर्ष के विदेह कंडप्र में हुआ। "

इस पद्य में क्ंडलप्र नगर को मर्ह्यावदेह मे कहा है।

(स) डा. हीरालाल जैन कहते हैं कि (३) दिगम्बर जिनसेन ने हरिबंशपराण में कहा है कि—

"जम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र में विशाल विख्यात और स्वर्ग के समान विदेह देश में कुंडपुर नाम का नगर ऐसा शोभायमान दिखाई देता है मानो वह जल का कुंड ही हो तथा जो इन्द्र के सहस्र नेत्र की पॉक्त रूपी कमल मे मॉडत हैं। " (४) दिगम्बर गुणभद्र कृत उत्तरप्राण में कहा है कि— ''इसी भरतक्षेत्र के विदेह नाम के देश में कुंडपर के राजा के भवन में वसधारा की वृष्टि हुई। ॥

उपर्युक्त नं. क में कुंडलपुर नगर को महाविदेह में कहा है।:किन्त यहां न तो भारतवर्ष के विदेह जनपद का संकेत है और न ही भगवान महावीर की जन्मभूमि कंडपुर का ही उल्लेख है। यहां तो मात्र कुंडलपर को महाविदेह क्षेत्र में कहा है जो कि जैनभगोल के अनुसार १५ कुमंभूमियां मानी हैं। ५ भरत, ५. ऐरावत और ५. महाविदेह जो कि (एक महाविदेह, एक भरत और एक ऐरावत जम्बुद्वीप में हैं। ये तीनों दो-दो घातकीखंडद्वीप में हैं और ये तीनों दो-दो आधा पुष्करबरद्वीप में है। भगवान महावीर का जनम जम्बद्वीप के भरतक्षेत्र में हआ था। परन्त महाविदेह भरतक्षेत्र के भारत में नहीं हुआ था। जम्बद्वीप में जो महाविदेह है वह भरतक्षेत्र के भारत में नहीं है। वह जम्बद्वीप के मध्य में है और वह भरतक्षेत्र में बहत दुर विद्यमान है। जो इस भरतक्षेत्र की पर्वीदशा में है। न कि दक्षिणीदशा मे। यदि इस महाविदेह में कोई कंडपर अथवा कंडलपर है तो वह भगवान महावीर का जन्मस्थान नहीं हो सकता। अतः यह लेखक की कोरी कल्पना मात्र है। श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों की मान्यता है कि पांची महाविदेहीं कल मिलाकर बीस नीर्थकर विद्यमान हैं। जबकि भरतक्षेत्र में वर्तमान में एक भी तीर्थकर नहीं है। अतः इस प्रमाण से वैशाली को भगवान महाबीर का जनमस्थान मान लेना एकटम अनीचित है। श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों के माहित्य में महाविदेह केलिये विदेह भव्ट का भी प्रयोग पाया जाना है। दिगम्बर साहित्य में उन पाचों महाविदेहों में विद्यमान बीस तीर्थकरों की सम्कृत भाषा में राचित प्रजाओं में विदेह शब्द का प्रयोग महाविदेह केलिये हुआ है जिसका अर्थ है-

9- जम्बद्वीप, घातकीखण्डद्वीप पाकराइंद्वीप मे पांच विवेह हैं। प्रत्येक विदेह में चार-चार तीर्थंकर विद्यमान है। उन प्रत्येक तीर्थंकर की मैं पजा करता है। ।

में मीमंधर जिनेन्द्र को भमस्कार करता हूं। दुःख का दमन करने वाले यगधर स्वामी को नमस्कार करता हूं। वाहु और सबाहु स्वामी को नमस्कार करता हूं। चारों तीर्थेंकर जम्बद्धीप के विदेह में विद्यमान हैं (और मोक्ष निर्वाण प्राप्त करेगे)।42

यहां पांचों बिदेहों के वीम तथा जम्बूद्वीप के बिदेह के मीमंधर आदि चार तीर्थंकर इस समय जो विद्यमान हैं उन की पूजा में महाबिदेह के म्थान पर बिदेह शब्द का प्रयोग किया है। उपर्युक्त नं. ख में जो स्व० दिगम्बर हा. हीरालाज जैन ने उद्धरण दिये हैं। उन में भी भगवान महावीर के वैशाली में जन्मस्थान का कोई उल्लेख नहीं है।

- नं. १ में कुंडपुर किस जनपद में था न तो इस का कोई उल्लेख है बीर नहीं वैशाली का संकेत है।
- न. २, ३ और ४ में विदेह कुंडपुर का उल्लेख तो है, पर वैशाली का नाम निर्देश नहीं है।

दिगम्बर आचार्यपुष्पदंतकृत महापुराणु में वैशाली को सिन्धु जनपद में माना है। यथा—

## ''तिन्धुवसई बद्दसालीपुर बीर''

अर्थात्- वैशाली सिन्ध जनपद में है।

२. दिगम्बर संस्कृत उत्तरपुराण में कहा है-

''सिन्ध्वाख्य भूभृद् विशाली नगरेऽभवत्। चेटल ख्यातोऽति विख्यातो विभीत परमार्हतः।।"

अर्थात्— मिन्धु जनपद में वैशाली नाम की नगरी थी। वहां अतिविख्यात परमाहर्न (परमजैन) विनीत चेटक राजा था

१. उपयंक्त दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि दिगम्बरों ने चेटक की वैशाली नगरी मिनधदेश (वर्त्तमान पाकिस्तान) में मानी है। जो कि इतिहास और भगोल में एकदम निराधार है। २. कुंडपुर भगवान महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ की राजधानी विदेह जनपद में थी जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था यह भी एकदम निराधार है। क्योंकि ऐसा उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। अतः जिन उपयंक्त उद्धरणों के आधार पर वर्त्तमान दिगम्बर विद्वानों ने विदेह जनपद की वैशाली नगरी को महावीर का जन्मस्थान मानकर यहां अपने नये तीर्थ की स्थापना की है कितनी निराधार और हास्यास्पद है। अतः यह स्पष्ट है कि दिगम्बरमत के अनुसार भी जम्बद्धीप के भरतक्षेत्र के भारतवर्ष में विदेह जनपद की राजधानी वैशाली को ही भगवान महावीर का जन्मस्थान मानना एकदम भामक है और यह भी स्पष्ट है कि इन की प्राचीन मान्यता-मगध जनपद में नालंदा के निकट कुंडलपुर को महावीर का जन्मस्थान मानना इन्ही के शास्त्र प्रमाणों से एकदम अप्रमाणिक सिद्ध होता है। ३. अर्द्धमागधी जैनायमों (श्वेताम्बर जैनों द्वारा मान्य) में यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है कि कुंडपुर विवेह जनपद में था। परन्त् जिन दिगम्बर प्राणों और कथा-चरित्र-ग्रंथों के उपर्यक्त

₹ ₹

प्रमाण दिये गये हैं वे सब विक्रम की नवीं से पंद्रहवीं शती के आचार्यों-विद्वानों द्वारां लिखे गये हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन्हें भूगोल का भी ज्ञान नहीं था इन्होंने भगवान महावीर के मामा (दिगम्बरमंत से नाना) राजा चेटक को सिन्धदेश की वैशाली का लिखा है अतः भगवान की माता त्रिशलारानी सिन्धदेश की बेटी और महावीर सिन्धदेश के दोहित्र थे, ऐसा प्रमाणित करके अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन ही किया है। यह भी न्पष्ट है कि न तो भतकाल में न वर्त्तमान काल में सिन्धदेश में वैशाली नाम की नगरी का इतिहास प्रनकों में उल्लेख पाया जाता है और न ही समस्त ऐतिहासिक, भौगोलिक उल्लेखों और घटनाओं से इसकी संगति बैठ सकती है।

भगवान महाबीर के समय में सिन्धु-सौवीर जनपद में परमाहर्त महाराजा उदायण का राज्य था जो विदेह जनपद की राजधानी वैशाली के महाराजा चेटक का दामाद था। जिसने भगवान महाबीर से मुनि दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किया था। अतः चेटक यहां का निवासी नही था। यदि चेटक का उल्लेख विदेह में किया गया है तो २५०० वर्षों तक वे लोग अनिभन्न कैसे रह गये थे और नालंदा के निकट बडगांव के कुंडलपुर को महावीर का जनमस्थान क्यों मानते रहे?

इन लोगों ने अपनी इस अर्वाचीन मान्यता को सत्य सिद्ध करने केलिये जैन श्वेताम्बर परम्परा मान्य अर्द्धमागधी के प्राचीन आगम साहित्य के जो प्रमाण दिये हैं, उन के वास्तिविक अर्थों के मनमाने अर्थ करके कितना अनुचित किया है। इसका विवेचन हम आधुनिक पाश्चिमात्य एवं भारतीय विद्वानों के जन्मस्थान की मान्यता में आगे करेंगे।

# ३. कुछ आधुनिक पाश्चिमात्य एवं भारतीय इतिहासकारों की भ्रांत मान्यताएं

हम पहले लिख आये हैं कि डा. हर्मन जैकोबी ने कोटिग्राम डा. हार्नले, ने कोल्लाग, पं. कल्याणविजय ने बसाढ़ को और आचार्य विजयेन्द्र सूरि ने वास्कुंड, अथवा जांतिक, अथवा वैशाली और कोटिग्राम के मध्य में कोई स्थान को जो वैशाली के अन्तर्गत भगवान महावीर का जन्मस्थान माना है। यह बात भी ध्यानीय है कि इन चारों की जन्मस्थान की मान्यता में मतैकता नहीं है। यह आश्चर्य की बात है।

इन की मान्यताओं को आधार मानकर कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी
 इन में से किसी एक स्थान को महाबीर भगवान का जन्मस्थान स्वीकार करिलया

- है। पर इनमें भी मतैकता नहीं है। इस का कारण यह है कि इन लोगों ने गंभीरता से निर्णय न लेकर मात्र अटकलपच्ची से काम लिया है।
- २. डा. जैकोबी, डा. हार्नले ने जैनशास्त्रों की विवेचना करते हुए कुछ भ्रांत धारणाओं की स्थापनाएं की हैं। डा. हार्नले के मतानुसार वाणीयरगाम (वाणिज्यग्राम) वैशाली का दूसरा नाम था १२, यानि वैशाली और वाणिज्यग्राम को एक माना है। अतः वैशाली भगवान महावीर का जन्मस्थान था। ४३
- ३. डा. जैकोबी ने ई. स. १९३० में एक लेख लिखा था, जिसमें वैशाली, वाणिज्यग्राम और कुंडग्राम का समूह ही वैशाली था। कुंडग्राम के निकट कोल्लाग एक मोहल्ला था ऐसा उल्लेख किया है। 44

## इन भांत मान्यताओं की समीक्षा

- १. त्रियांट्ट शलाकापुरुष चिरत में भगवान के वैशाली से वाणिज्य ग्राम की ओर जाने का उल्लेख है। इस में स्पष्ट है कि ये दोनों प्रथक-पृथक थे। 45 यानि वैशाली में विहार करके भगवान नाव द्वारा वाणिज्यग्राम की ओर गये और रास्ते में उन्हें गडकी नदी को पार करना पड़ा। अतः वैशाली और (वाणिज्यग्राम के बीच में पानी में भरी हुई गंडकी नदी थी। यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है। इसिलये दोनों नगर अलग-अलग थे। एक गंडकी नदी के पूर्वीतट पर तथा दूसरा पश्चिमीनट पर था। इसिलये यह स्पष्ट है कि वैशाली और वाणिज्यग्राम एक नहीं थे। पर ये दोनों थे विदेह जनपद में ही।
- २. शाम्त्रों में क्षत्रियकुंड के पास गंडकी नदी अथवा इस के तट पर कुंडपुर अथवा क्षत्रियकुंड होने का एक उल्लेख भी नहीं मिलता। इसलिये क्षत्रियकुंड के पास गंडकी नदी थी यह भी सप्रमाण नहीं है। इसलिये मानना चाहिये कि वैशाली और कुंडग्राम एक नहीं थे। अतः वैशाली भगवान महावीर का जन्मस्थान नहीं हो सकता।
- ३. अतः वैशाली, कुंडग्राम एवं वाणिज्यग्राम एक नहीं हो सकते। क्योंिक इन्हें एक मान लेने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोल्लाग वैशाली का मोहल्ला नहीं था। वैशाली गंडकी नदी के पूर्वीतट पर था, वाणिज्यग्राम पश्चिमीतट पर था। यहां से उत्तर्-पश्चिम-कोण में कोल्लाग गांव था।

जैनुशास्त्रों में कोल्लाग चार कहे हैं। यथा (१) विदेह के वाणिज्यग्राम के निकट कोल्लाग।<sup>46</sup> (२) क्षत्रियकुंड के पास कोल्लाग<sup>47</sup> (३) राजगृही के पास कोल्लाग और<sup>48</sup> (४) चम्पा के पास कोल्लाग<sup>49</sup>। (ये चारों अलग-अलग ज़नपदों में हैं। आज भी एक नाम के नगर, बांब बादि बलग अलग जनपदों में विद्यमान पाये जाते हैं। (क) जैसे कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और हिमाचल प्रदेश में भी श्रीनगर नाम का एक नगर है। ये दोनों हिमालय पर्वत पर हैं। (ख) गुजरात जनपद में कालोल के निकट बीजापुर नगर है और महाराष्ट्र में भी बीजापुर एक नगर है (ग) मध्यप्रदेश में नागपुर नगर है और उत्तरप्रदेश में हिस्तनापुर का एक प्राचीन नाम नागपुर था। (घ) गुजरात एक जनपद है और पंजाब (पाकिस्तान) में गुजरात नाम का नगर है। (इ) पंजाब (पाकिस्तान) में लाहौर के निकट शाहदरा नाम का नगर है और दिल्ली का एक उपनगर भी शाहदरा है इसलिये समझदारी यही है कि एक नाम के नगरों में किसी एक की अवस्थित का भौगोलिक, ऐतिहासिक परिधि के अनुसार ही निर्णय किया जावे तभी सत्य को जानना संभव है।

४. डा. हार्नले ने कोल्लाय के निकट एक दुइपलासचैत्य उद्यान बतलाया है और उसपर णायकुल (ज्ञातूकुल) का विधिकार बतलाया है। डा. महोदय के विचार से मगध जनपद में णायवंश्यकंड उज्जाण और दुइपलासचैत्यउज्जाण एक ही है। डा. महोदय ने जैनगंघ के प्रमाण दिये हैं। उन ग्रंथ के अनुसार वृद्यस्तासउज्जाण मगध जनपद में लच्छुजाड़ के क्षत्रियकुंड नगर के बाहिर था। इसलिये दोनों एक नहीं हो सकते। विपाकसूत्र में विदेह जनपद में वाणिज्यग्राम की उत्तर-पश्चिम दिशाश में दूहपलासचैत्य नाम का उद्यान था और कल्पसूत्र की सुवाधिका टीका में वर्णन है कि "भगवान महावीर कुंडपुर (क्षत्रियकुंड) के मध्य में होते हुए (दीक्षा लेने के लिये) निकले और निकलकर ज्ञातखंड उद्यान में श्रेष्ठ वशोकवृक्ष के पास गए। इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों उद्धान शिन्न-शिन्न थे। एक विदेह में और दूसरा मगध में।

५. हा. हार्नले और हा. बैकोबी ये दोनों ही सिद्धार्थ को राजा न मानकर एक सामान्य उमराव सरदार मानते हैं। उन का विचार है कि दो एक स्थानों के सिद्धाय-ग्रंथों में सिद्धार्थ के साथ क्षत्रिय शब्द का ही प्रयोग किया गया है परन्तु उसके विपरीत जैनग्रंथों में न केवन सिद्धार्थ को राजा ही कहा गया है परन्तु उसके अधीनस्थ सेना के २० प्रकार के बन्य कर्मचारियों का उल्लेख भी किया गया है। कल्पसूत्र में लिखा है कि १. सिद्धत्वेच राखो। 52 अर्थात् सिद्धार्थ राजा। २. तेएच से सिद्धत्वे राखा त्रिशाला क्षत्रियानी इन दोनों उद्धरणों में सिद्धार्थ को राजा बतलाया है।

आगे चलकर सूत्र ६२ में सिखा है अकि राजा सिद्धार्थ श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान मुकट, अलंकार, छत्र, सफेद चादर बादि से बलंकृत नरेन्द्र थे। १८ प्राचीन साहित्य में बरेन्द्र का प्रयोग राजाओं केसिये हुआ है। उस सिद्धार्थ के अधीनस्थ निम्नलिखित अधिकारी थे।

१. गणनायक २. दंडनायक ३. मुवराब ४. तसंवर ४. माडम्बिक ६. कौटुम्बिक ७. मंत्री ८. महामंत्री ९. गणक १०. दौबारिक ११. बमात्य १२. चेट १३: पीठमर्द्धक १४. नागर १६. निगम १६. श्रीष्ठ १७. सेनापित १८. सार्थवाह १९. दूत २० संधिपाल

यदि सिद्धार्थ केवल उमराव होते तो उस के लिये श्रेष्ठि शब्द का प्रयोग होता न कि नरेंद्र अथवा राजा का।

क्षत्रिय शब्द का अर्थ साधारण क्षत्रिय के बतिरिक्त राजा भी होता है। ऐसा अभिधान-चिंतामणि कोश में कहा है। बतः सिद्ध है कि क्षत्रिय आदि शब्दों का प्रयोग राजा केलिये भी होता है। प्रवचनसारोद्धार सटीक<sup>55</sup> में भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग महासेन राजा केलिये हुआ है। इसपर टीकाकार ने लिखा है कि चंद्रप्रभस्य महासेन क्षत्रिय राजा।" स्पष्ट है कि प्राचीन परम्प्ररा में राजा के स्थान पर ग्रंथकार क्षत्रिय शब्द का भी प्रयोग करते है। हमारे इस मत की प्रिट टाइम्स इन ऐंशेट इंडिया में डा. विमलचरण ला ने भी की है—

''पूर्वभीमांसा सूत्र द्वितीय भाग टीका में शंकरस्वामी ने लिखा है कि राजा तथा क्षत्रिय शब्द समानार्थक हैं। टीकाकार के समय में भी आंध्रप्रदेश के लोग क्षत्रिय शब्द का राजा केलिये प्रयोग करते थे।

निरियाविलआओ सूत्र ६ (पृ. २७) के अनुसार- वाज्जिगणतंत्र का घ्यक्ष महाराजा चेटक था। उन की सहायता के निये संघ में से नौ लिंच्छित्रयों और नौ मल्लों को गणतंत्र का शासन चलाने के निये चुन लिया जाता था। वे स्व-गण राजा कहलाते थे। बौद्ध जातकों के बनुसार इस गणसंघ के ७७०७ सदस्य थे जो राजा कहलाते थे। उन प्रत्येक के बधीन एक उपराजा, मेनार्पान, भांडार्गागिक (स्टोरकीपर संग्रहकार) भी वे।%

चेटक के गणराज्य की कार्जीसन नौ लिच्छांवयों और नौ मन्नां (१६) गणराजाओं की थी। इन प्रत्येक गणराजा की अपनी-जपनी चृतरंगनी मना थी। जो महाराजा चेटक की सेना के बराबर थी। बब अजानशत्र (र्काणक) ने वैशासी पर आक्रमण किया तब यहा के बज्बी बणराज्य के शासक चेटक ने अपनी काउसल के १६ गणराजाओं की सामृहिक सेनाओं और अपनी मना को साथ में अपने गणतंत्र राज्य की रक्षा के लिये १२ वर्षों तक कंटकिशला महाप्रलयंकारी युद्ध किया। इस से स्पष्ट है कि चेटक उम-ावों का नेता नहीं था। उसकी काउंसल उमरावों की नहीं थी। वह १८ मुकटबद्ध राजाओं की थी। उस काउंसल का प्रधान चेटक था। बतः वह राजाओं का भी राजा-महाराजा था। और वह वृतधारी दृढ़ जैनधर्मी परमार्हत जैनश्रांवक था। इसका विशेष विवरण हम वैशाली के परिशिष्ट में करेंगे।

राजा सिद्धार्थ किसी भी गणतंत्र राज्य में शामिल नहीं था। वह एक स्वतंत्र सत्ताधारी राजा था और उस की राजधानी मगध जनपद में कुंडपुर महानगर थी। वह उमराव नहीं था परन्तु समृद्धिशाली राज्य का स्वामी था और इसका सारा परिवार चुस्त दृढ़ जैनधर्मी था। जब राजा सिद्धार्थ के यहां भगवान महावीर का जन्म हुआ तब उसने बन्धीखानों (जेलों) से कैंदियों को मुक्त कर दिया था। कल्पूसत्र में कहा है कि धन, धान्य, गज्य, रथ, सेना, वाहन, कोष, कोठार, नगर, अन्तःपुर तथा यश आदि से उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। 57 स्वर्ण, प्रीति, मत्कार धीरे-धीरे बढ़ने लगें तथा सामंत और राजा वंश में होने लगे।

भगवान महावीर ने दीक्षा लेने से एक वर्ष पहले गृहस्थावस्था में दान देना शरू किया। पूरे वर्ष में उन्हीं ने तीन अरब अद्वासी करोड़ अस्सी लाख (३६६००००००) मोनैयों (सोने के सिक्कों) के मूल्य की सब वस्तुओं को दान में दिया।

र्याद सिद्धार्थ साधारण उमराव या सरदार होता या एक मुहल्ले का नेता होता तो न उसके जेलखाने होते, न सेना होती और न उसके राजदरबारी होते। न इतनी ऋद्धि-समृद्धि होती तथा न इतने ठाठ-बाठ से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाता और न महावीर इतनी धनराशि से वर्षीदान कर पाते। अत उपर्यवत विवरण से मानना पड़ता है कि सिद्धार्थ एक बड़े समृद्ध-राज्य के एक्सत्ताक म्वामी शक्तिशाली राजा थे।

अब हम इस बात का भी स्पष्टीकरण करेंगे कि राजा सिद्धार्थ और रानी विश्वाला केलिये शास्त्र में अधिकतर क्षत्रिय क्षत्रियाणी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, राजा-रानी का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इस का सुलासा यह है कि आवश्यक निर्योक्त की टीका में कहा है कि महावीर आदि पांच तीर्थंकरों ने राजकल में, विश्व वंश में, और क्षत्रियकल में जन्म लिया। कई राजा क्षत्रिय कल में जन्म नहीं लेते— जैसे नन्द राजा का जन्म आदि। इसलिये यहां श्रीयकल और राजकल भी कहा है। अ

यह बात ध्यानीय है कि क्षत्रियकुल के राजवंशीय राजकुमार में ही तीर्थंकर बनने की-योग्यता और सामर्थ्य होता है। उत्तम कुल, जाति, खानदान के उत्तम संस्कारों का जन्म से ही उत्तम प्रभाव रहता है। इसलिये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महाबीर तक सब क्षत्रिय राजकुल के ही सपूत थे।

पुनः कहते हैं कि "अत्रियवंशविनाऽपि राजकुलानि स्युरित्याह अत्रियक्लत्यरित।"

अर्थात् क्षत्रियकुल के बिना भी राजकुल होते हैं। (यथा-ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कुलों के भी राजा होते हैं।) इसलिये यहां क्षत्रियकुल कहा है। यानि क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और क्षत्रियाणि रानी त्रिशाला।

७. डा. हार्नले का मत है कि कोल्लाग सिन्नवेश भगवान महावीर का जन्म स्थान था। यह विदेह जनपद की राजधानी वैशाली का एक मोहल्ला था। कोल्लाग वैशाली का मोहल्ला होने से वैशाली, में ही भगवान महावीर का जन्मस्थान माना जाएगा।

हम लिख आये हैं कि विदेह का कोल्लाग और वैशाली दोनों अलग-अलग नगर थे। वैशाली गंडकी नदी के पूर्वीतट पर थी। और कोल्लाग एवं वाणिज्यग्राम गंडकी नदी के पश्चिमीतट पर थे। शास्त्रों के प्रमाण देकर हम यह भी स्पष्ट कर आये हैं कि भगवान महावीर की जन्मभूमि न तो कोल्लाग थी न वैशाली, परन्तु मगध जनपद में जमुई सबडिविजन में लच्छुआड़ के निकट कुंडलपुर नगर (क्षत्रियकुंड) में थी। यहां भगवान ने ३० वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन बिताया था। इस नगर के बाहर णायखंडवणउज्जाण में भगवान ने दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा लेने के बाद उसी दिन यहां मे स्थलमार्ग में व कुमारग्राम पहुंचे एवं रात वहीं व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल यहां में कोल्लाग सिन्नवेश गये। यहां बहुल ब्राह्मण के घर उन्होंने छठ (दो उपवाम) तप का पारणा खीर से किया।

शास्त्र में कहा है कि खंडवणउद्यान में दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर ' विहार करके कुमारग्रम गये। वहां जाने केलिये दो राम्ते थे- एक जलमार्गे, दूर्मरा स्थलमार्ग। भगवान स्थलमार्ग से गये तब दिन का एक मुहूर्त (४८ मिनट) शेष था। 59

५. जेकोबी का मत है कि जैनमंथों में त्रिशला माना को सर्वत्र क्षत्रियाणि रूप में लिखा गया है देवी रूप में नहीं। हम ऊपर लिख आये हैं कि क्षेशकारों और टीकाकारों ने क्षत्रिय शब्द का अर्थ राजा भी किया है। उसी के अनमार शिषाणी का अर्थ रानी भी होता है और देवी भी होता है। सामान्यतः भारतीय शब्द प्रयोग की परम्परा यह है कि क्षत्रियवंश से सम्बन्धित होने के कारण नाम के पीछे पुन: पुन: क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। परन्तु यदि श्रामुखंश से संबोधित होने पर जब कोई वीरोचित कार्य करता है अथवा राषकुल से संबोधित होता है तो कहा जाता है कि क्षत्रिय ही ऐसा ही हो! यह उसके प्रति. सम्मान प्रकट करने केलिये क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथों में कितने ही स्थानों पर त्रिशाला माता केलिये देवी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दिगम्बर पूज्यपाद कृत दशभिक्त में यह पंक्ति इस प्रकार है—

- (क) देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान संप्रदर्शय।।
- (ख) दधार त्रिशलादेवी मृदिता गर्भमदुभृतम्।।३३।।
- (ग) उपसृत्यांगतो देव्याश्यास्यामिकां दवे।।३४।।
- (घ) देच्या पाश्वें च भगवन्प्रतिरूपं निधाय सः।। १५।।
- (ड) उवाच त्रिशासादेवी सदने क्षमस्त्वागमः।।१४१।।
- (च) तस्स घरे तं सहार तिसंला-दवी कुच्छंसि ।।५१।।
- (छ) सिद्धत्थो य निरंदो तिसला देवी रायंतो ओ य ।।६८।। (नेमिचंद्र महावीर चरित्रं)

त्रिशला माता के नाम के साथ सात संदर्भों में देव शब्द का प्रयोग यहां पर दिया ही है। खोज करने से बहुत कुछ और भी मिल सकता है। अतः त्रिशला-रानी अवश्य थी। अब संदेह को कोई अवकाश नहीं रहा।

- ९. डा. हार्नले ने सिन्नवेश का अर्थ मोहल्ला लिखा है और डा. जैकोवी ने इस का अर्थ पड़ाव लिखा है। दोनों ने ही इस का अर्थ भामक किया है। क्योंकि सिन्नवेश के जहां बहुत से अर्थ हैं वहां एक अर्थ नगर भी है— (पाइय. सद्द-महण्णवो कोश पृ. १०५४) में सिन्नवेश के निम्न अर्थ किये हैं।
- (क) १- नगर के बाहर का प्रदेश। २. गांब-नगर आदि स्थल। ३. यात्रियों का डेरा। ४. ग्राम-नगर आदि। ५. रचना आदि।
- (ख) भगवितस्त्र सटीक प्रथम खंड पृ. ८ १ में सिन्नवेश का निम्न अर्थ किया हैं। सिन्नवेशोघोषादि एषां हुन्ह सतत्सित अथवा जामावयो ये सिन्नवेशस्ति तथा तेष्।।
- (ग) निशीयवूर्णिमें सिन्नवेश का अर्थ दिया है कि— सत्यवासण थाणं सिन्नवेसो **गामो** वा पीडितो सिन्नवेट्ठो जत्तागतो वा लोगे मिन्नवेट्ठो सो सिन्नवेस पण्णते। अभिधान राजेन्द्र भाग ७

(घ) बृहत्करूपसूत्र विभाग २ पत्र २४२-४५ में लिखा है कि निवेशो नाम यत्र सार्थवा वसितः बादि ग्रहणेन ग्रामे वा अन्यत्र प्रस्थिताः सन् यत्रान्ते वासमिद्यवस्ति यात्रियो वागतो लोके। यत्र अधिष्ठिति एष सर्वेऽपि निवेशा उच्यते।।

90 पटेल गोपालदास जीवाभाई द्वारा संपादित-श्री महावीर कथा पू. ७९ से ५५ में (१) डा. हार्नले के आधार पर राजा सिद्धार्थ को सामान्य क्षत्रिय बतलाते हुए भी उन के राजत्व को स्वीकार कर लिया है (पृ. ७९) (२) इसी प्रकार विदेह, मिथिला, वैशाली और वाणिज्यग्राम को एक मान लिया है इस का प्रतिवाद हम पहले कर चुके हैं कि ये सब नगर अलग अलग थे। (३) पृ. ६९ पर कुल का अर्थ घर किया है। कुल का अर्थ घराना होता है घर नहीं (४) पृ.२६९ में आनन्द श्रावक को जातृकुल का लिखा है। जो कि नितांत श्रामक है। आनन्द कौटुम्बिक था न कि जातृक। बिना आगे-पीछे का विचार किये लिखने से ऐसी भूलें पग-पग पर होना संभव है।

११. उवासगद्साओ आगम में प्रयुक्त 'उच्च-नीच-मिक्सम कुलाई' के आधार पर डा. हार्नले ने वाणिज्यग्राम के तीन विभाग करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार दुल्व के आये वैशाली वर्णन के साथ उसका मेल बैठाने का प्रयत्न करके वैशाली और वाणिज्यग्राम को एक बनाने की चेष्टा की है। जैसे साधुओं केलिये नियम है कि साधु कहीं भी ग्राम, नगर, सिन्नवेश या कर्वट आदि में भिक्षार्थ जावे। वहां बिना वर्ण और वर्ग विभेद के ऊंच, नीच और मध्यम सभी वर्गों में भिक्षा ग्रहण करने से जिस प्रकरण को डा. महोदय ने उद्धृत किया है, वहां भी भगवान ने गौतम स्वामी को भिक्षा केलिये अनुज्ञा देते हुए ऊंच, नीच और मध्यम सभी वर्गों में भिक्षा करने का आदेश दिया है। दशवैकालिक सूत्र (हरिभद्रीय टीका पत्र १६३ में साधु केलिये निर्देश है कि—

#### "गोचरः मध्यमाधमोच्च - कुलेष्य रक्ताद्विष्टस्य भिक्षाटनम्।।

इसिलये इसे अपनी मान्यता को पुष्ट करने केलिये डा. महोदय का प्रयत्न व्यर्थ है। आगम अंतगढदसाओं में भी कहा गया है कि भगवान ने पुलासपुर द्वारिकादि में ऊंच, नीच, मध्यम कुलों में भिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया है। ऐसा ही वर्णन भगवतीसूत्र आदि अन्य आगमों में भी आये हैं। अतः इसे वैशाली के प्रकरण में कैसे जोड़ा जा सकता है?

१२. डा. जैकोवी ने कोटिग्राम और हार्नले ने कोल्लाग, वसुकुंड आदि को ध्वनात्मकसाम्य के आधार पर कुंडग्राम से मिलाया है। किन्तु जैनसूत्रों में कुंडग्राम का बौद्धमूत्रों के कोटिग्राम में रूपांतरण किसी भी युक्ति से संभव नहीं है। कुंड अथवा कोटि सर्वथा भिन्न हैं। कोट से कोटि का विकास हो सकता है। पुंड़बर्धनभुक्ति में कोटिवर्ष नामक स्थान का विकास उसके प्राचीन नाम देवीकोट के कोट से हुआ था। संभव है कि वैशाली के इस दक्षिण सीमांत पर कोई कोट या किला रहा हो जिससे कोटिग्राम नाम का विकास हुआ हो। किन्तु कुंड से तो इसकी कोई संगति स्थापित नहीं होती। ब्राह्मण कुंड और वासुकुंड में भी केवल कुंड शब्द की समानता है। अन्यथा ब्राह्मण और वसु सर्वथा भिन्न शब्द हैं। ब्राह्मण का एक प्राकृत रूप 'माहण' जैनसूत्रों में मिलता है और दूसरा प्राकृत रूप बमन आदि अंशोक के शिला लेखों में मिलता है। ये दोनों प्राकृत रूप बिहार राज्य के कुछ ब्राह्मण ग्रामों के 'माहना और बमनगामा' जैसे आज भी मगध जनपद के लच्छुआड़ के आस-पास विद्यमान हैं। अतः ब्राह्मणकुंड से वास्कृंड का विकास नहीं हो सकता। वासो का वासव या वसु का विकास हो सकता है। इस प्रकार ब्राह्मणकुंडग्राम अथवा क्षत्रियकुंडग्राम का इससे कोई संबंध नाम के अधार पर नहीं बन पाता है।

भूगोल की दृष्टि से भी कोटिग्राम वैशाली का एक मोहल्ला नहीं हो सकता क्योंकि जब बद्ध अपनी अंतिम यात्रा में अम्बपालिका उद्यान से वैशाली को जा रहे थे तो रास्ते में अम्बपालिका, नालंदा, पाटलीग्राम, कोटिग्राम, नांदिका, वैशाली ये नगर आये थे। इसलिये सब नगर-ग्राम अलग अलग थे। एवं कोटिग्राम से वैशाली तीसरा नगर था। 60

१३. इतिहासकारों ने जिन प्राच्यविदों के मतों को प्रमाणिक मानकर वैशाली को भगवान महावीर का जनमभूमि मान लिया है। उन में भी वैशाली में कंडग्राम की पहचान के संबंध में मतभेद है, एक मत नहीं है। (१) बिसंटिस्मिथ ने बसुकंड को बाह्मणकंडग्राम माना है। क्षत्रियकंडग्राम केलिये वह एकदम मौन है। संभव है कि क्षत्रियकंडग्राम के संबंध में वह जेकोबी के मत से सहमत हो। लेकिन बौद्धस्त्रों के कोटिग्राम, नादिका और आध्निक वसुकंड (प्राचीन नाम वासोकंड) की भौगोलिक स्थित यह नहीं है। जो जैनस्त्रों में क्षत्रियकंड और बाह्मणकंड की है। जैनस्त्रों में क्षत्रियकंड उत्तरदिशा में और ब्राह्मणकंड दिक्षणितशा में निर्दिष्ट है। जब कि वैशाली के मानचित्र में कोटिग्राम और आध्निक वस्कंड की स्थित सर्वथा विपरीत है। वासोकंड मुख्य वैशाली या विशालगढ़ से ठीक उत्तर में है। बौद्ध महापरिनिक्वाण सुत्त से पता चलता है कि कोटिग्राम पटना के सामने वैशाली की दिक्षण सीमान्त पर गंगा तटवर्ती (संभवतः हाजीपुर के समीप) अवस्थित था। बुद्ध पाटलीग्राम से विहार करने के बाद उसके ममीप ही गंगा को पार कर कोटिग्राम गये। वहां से आगे बढ़ कर

नांदिका से विहार किया और नांदिका से अम्बर्गालका के आग्रवन में पधारे। इस विवरण के अनुसार बुद्ध के इस यात्रा पथ पर क्रमशः पाटलीग्राम (आधुनिक पटना), गंगानदी, कोटिग्राम, नांदिका, आग्रपालीवन अथवा वैशाली के भूभाग आते हैं। वैशालीसंघ ने भी जैकोबी के मत को मान्यता नहीं दी। उसने हार्नले के मत का अनुसरण किया है। किन्तु वासुकुंड भगवान महावीर की जन्मभूमि नहीं है।

१४ श्रीमती स्टीवेंसन ने डा. हार्नले की भूलों को दोहराया है और उसने एक और भयंकर भूल की हैं। उसने अपने ग्रंथ (हार्ट आफ जैनिज्म) पृ. २१-२२ में भगवान महावीर को वैश्यकुलोत्पन्न बताया है। उस की इस स्थापना की पुष्टि किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। उस ने यह ग्रंथ विद्वान की दृष्टि से नहीं लिखा है। इस को पूर्णतः पढें तो लेखिका का विचार पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि उसने ग्रंथ को एक मिशनरी की दृष्टि से लिखा है। 62

# वर्तमान भारतीय इतिहासकारों की भ्रांत मान्यताएं

9. आचार्य विजयेन्द्र सूरि (काशीवाले आ. विजयधर्म सृरि के पट्टधर)। भगवान महावीर के जन्मस्थान केलिये इनके तीन मत हैं- (१) वसाढ़ के निकट बस्कुंड (२) व्यांतिका (३) वैशाली और कोटिग्रम के बीच कोई स्थान (इन का कोई एक मत निश्चित नहीं) भगवान महावीर का जन्म विदेह जनपद में हुआ था, इसकी पृष्टि के लिये इन्होंने आचार्य नेमिचन्द्र कृत महावीर चरियं का नीचे लिखा प्रमाण दिया है।

> ''अत्थि इह भारहे वासे मज्झिम देसस्स मंडनं परमं।। मिरिकंडरगामंनयरं वस्मइ रमणी तिलयं भूयं।।''(पत्र २६)

अर्थातु- इस भारतवर्ष के मध्यदेश में परममंडन भी कुंडग्राम नगर जो पृथ्वीतल पर एक अतिस्न्दर तिलकसमान है ऐसा लगता है।

ध्यानीय है कि आचार्य श्री ने अपनी खोखली मान्यता की पृष्टि केलिये उपर्युक्त उद्धरण के अर्थ में नीचे लिखी बातें और जोड़ दी हैं। १. विदेह जनपद में और २. ऐसा लगता है। यानि कुंडग्रामनगर (जो भगवान महावीर का जन्म स्थान है।) वह विदेह जनपद में है ऐसा (मुझे) लगता है। इन शब्दों से यह प्रतिध्वनित होता है कि- "कुंडग्रामनगर विदेह जनपद में था ऐसा संभव हो सकता है। ये शब्द इन की इस मान्यता से स्वयं ही शंकाशील बतला रहे हैं। 63

- २. पन्यास कल्याचिषय (सबा सिडिस्टिर के शिष्य) का मत वैशाली के एक मोहल्ले में भगवान महावीर का जन्मस्थान क्षत्रियकुंड था।
- (क) इन्होंने जन्मस्थान वैशाली-विदेह के समर्थन जो विगंबर साहित्य के प्रमाण दिये हैं इनकी निःसारता दिगंबरों के प्रकरण में कर दी है। इनके जो जन्मस्थान के विषय में बन्य मत हैं अब उन पर विचार करें। (क) इनका मत है कि भारतवर्ष के विदेह में कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्मस्थान है। क्योंकि कल्पसूत्र सूत्र ४०२ में लिखा है कि (ख) चाए चाएपुते चायकुलचंदे विदेह विदेह कि विदेह कि विदेह कि विदेह सि कहा। यही चाठ आचारांगसूत्र द्वितीय अतस्कन्द भावना अध्ययन सूत्र ४० में भी है।

कल्पमृत्र की सुबोधिका टीका में उपाध्याय विनयविजय जी ने विदेह शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है। (विदेह) वजऋषभनाराचसहनन समयतुद्ध संस्थान मनोहरत्वाड् विशिष्टो देहा (विदेहा = वि—विशिष्ट+देहा—शरीर) यस्य सः विदेहा।

अर्थात् ज्ञात, २. ज्ञातपुत्र, ३. ज्ञात-कुल-चन्द्र, ४. विदेह, ५. विदेहदत्त ६. विदेहजात और ७. विदेह-सुकमाल आदि विशेषण दिये हैं।

पहले तीन विशेषण पिता के पक्ष के हैं, और बाद के तीन विशेषण माता के पंक्ष के हैं। एवं अंतिम दो विशेषण भगवान महावीर के पक्ष के हैं। मध्य के चार विशेषणों का अर्थ टीकाकार के आधार से ४. (विदेहे) वज्रऋषभ-नाराच-सहनन सम्चतुम्रसंस्थान शरीरवाला ५. (वैदेहीदत्त) महावीर ६. (वैदेहीजात) त्रिशला का पृत्र ७. (विदेहेसुमाले) कामदेव के समान सुकुमाल (अंतिम) ६. (तीस) तीस ९. (वासाइ) वर्षों तक, ९०. (वि+देहोंस) शरीर का ममत्व त्याग ९९. (कटट्) करके।

भावार्थ- ज्ञातृवंशी, ज्ञातृपुत्र (राजासिद्धार्थ का पुत्र) ज्ञातृकुल में चन्द्र के समान (शीतल स्वभाव तथा नयनाभिराम स्वभाव वाला) और सुडौल शरीर वाला) माता त्रिशला देवी का पुत्र, कामदेव के समान सुक्रोमल शरीर वाला, अपने शरीर के ममत्व को छोड़ कर भगवान महावीर तीस वर्षों तक घर में रहे।

आचार्य विजयेन्द्र सूरि जी का कहना है कि उपाध्याय विनयविजय जी का विदेह शब्द का अर्थ संगत नहीं बैठता। मालूम पड़ता है कि आवश्यक चूर्णि के पाठ की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। आवश्यक चूर्णि का पाठ यह है। क्षत्रियक ह

ं .... नाते नातपुत्ते नातकुल विशिवट्टे (विवेहे) विदेहदिन्ने विदेहज्ज्वे विवेहतुमाले सत्तुत्सहे समज्जरस-संवाचे सहिते वज्यरिसहणाराय-संवयचे अज्लोग वायुवेचे कंकगहणी कवोयपरिण। (आवश्यक निर्युक्ति पत्र २६२)।

इसमें विदेह शब्द अलग होने पर भी कल्पसूत्र के टीकाकार ने जो अर्थ विदेह का किया है, वह यहां पृथक रूप से है। जो समचजरससंव्रवे सिहते-बज्बरसिहचारायसंव्यवे" इन शब्दों से निहत है। इससे मालूम होता है कि उनका लक्ष्य भगवान की जन्मभूमि की और (विदेह) जो मुख्य विषय था न जाते हुए उन के मुख्य लक्षणों पर ही चला गया है।" आचार्य श्री की यह धारणा भ्रमपूर्ण है क्योंकि इस पाठ में विदेह का अर्थ निर्युक्तिकार ने (वि+देह) देहातीत किया है। यानि मोहममता से निर्लिप्त शरीर बाला अर्थ करके उनके निर्दिष्ट शरीर के लक्षण रूप (समरचउरसं संठाण व वज्जरिसह नारायसंघयण अलग लिखा है।

जबिक उपाध्याय जी ने पहले बिबेह शब्द केलिये भववान के विशिष्ट शरीर तथा अंतिम विदेहींस शब्द केलिये विदेहातीत यानि मोह-ममता से निर्मिप्त शरीरवाला अर्थ किया है। आचार्य श्री ने यदि पहले पाठ पर विशेष् ध्यान दिया होता तो वे ऐसी भूल न करते। पहले पाठ में प्रथम बिबेह शब्द तथा अंतिम विवेही शब्द का प्रयोग हुआ है। जबिक दूसरे पाठ में बिबेह शब्द मात्र एक बार आया है और शरीर का लक्षण अलग दिया है। अतः इन दोनों पाठों में कोई असमानता का प्रसंग न होने पर भी आचार्य श्री ने अपनी मान्यता की पृष्टि केलिये ही वास्तविक अर्थ की तरफ लक्ष्य नहीं दिया। यह खेद का विषय है।

- (ग) क्षत्रियकुंड को विदेह जनपद में सिद्ध करने केलिये वसुकुंड, ञार्तिका या वैशाली-कोटिग्राम के मध्य का कोई स्थान (तीनों) मानकर किसी एक का निश्चय ही नहीं कर पाये- यह भी उनकी भ्रामक मान्यता की पृष्टि करता है।
- (घ) अब हम यहां शास्त्र में प्रयुक्त भगवान महावीर केलिये वैशालीय शब्द पर विचार करेंगे।

''एवं से उदाह अणुत्तर-नाणी अणुत्तरदंसी-अणुत्तर-नाणदंसणधरे अरहा णाएपुत्ते भगवं वेसिनए विधाहिये ।।२२।।

(१) टीका

विशालकुलोद्भवाद् वैशालिकः तथा चोरतं विशालकुलोद्भवाद् वैशालिकः तथा चोरतं विशाला कुलनेव च। विशालकं प्रवचनं यस्य, तेन विशालके विनः।।
(सूत्रकृतांग शिलंकाचार्य टीका)

अर्थात्- जिनकी माता विशाला है, जिनका कुल विशाल है, जिन के प्रवचन विशाल हैं, इसलिये वे (भगवान) महावीर वैशालिक जिन हैं।

(२) विसालिअ सावयंति- विशाला महावीरजननी तस्या अपर्त्यार्मात. वैशालीको भगवान् तस्य वचनं श्रृणोति तद्रिमकल्पार्वित वैशालिक श्रावकः (भगवतीसृत्र अभयदेव सृरि कृत टीका भाग १ श. ३ उ. १)

अर्थात्— विशाला (विश्वाली पृत्री)— भगवान महावीर की माता त्रिशला रानी थी इसलिये भगवान वैशालिक नाम मे प्रसिद्ध हुग्, उनके रसपूर्ण प्रवचन (उपदेश) को जो मुनता है। वह वैशालिक श्रावक है।

(३) यहा शलोक नं. १ के उत्तराध्ययन की चूर्ण में निम्न अर्थ किये हैं— १ उन के गण विशाल थे, २. वे ईक्ष्वाककल में उत्पन्न हुए थे, ३. उनकी माता वैशाला थी, ४. उनका कल और ५ प्रवचन विशाल थे। उपर्यक्त दोनों सदभों में वैसालीये शब्द से भगवान महावीर के जन्मस्थान वैशाली का कोई संकृत नहीं है।

पहले में भगवान की माता, कल और प्रवचन को विशाल वतला कर भगवान को वैशालिक जिन कहा है।

दमरे में वेशालिक श्रावकों का लक्षण बनलाने हुए कहा है कि विशाला माता क पत्र होने के कारण भगवान महाबीर वैशालिक कहा थे एवं उनके रसपणं प्रवचन सन कर जो उनके सिद्धान्तों को स्वीकार करता है और उनका अनुयायी बनता है वह वैशालिक श्रावक है।

इसम भगवान महावीर के श्रावकों को जो वैशालिक होना कहा है वह वैशाली नगर की अपेक्षा से नहीं परन्त उनके प्रवचन की अपेक्षा से कहा है। आचार्य श्री एवं पन्यास जी न वैशाली शब्द से भगवान का नाम पड़ने का कारण वैशाली नगर से जन्म होना मानकर उनका जन्मस्थान वैशाली माना है और अपने इस मत की पीष्ट के लिये आचार्य श्री यह भी कहते हैं कि यहां कल का तात्पर्य जनपद ही है। इसकी पीष्ट के लिये अमरकोष का प्रसाण देते हैं। परन्त श्र्यानीय है कि वे यहा अमरकोश का वह पाठ ही नहीं दे सके।

प्राकृतकोश – पाडम-सह-माहण्णवो पृ. ३९१ में कल शब्द के अर्थ "**पेतृकवंश,** गोत्र, जाति किये हैं। अत. आप भगवान महाशीर का जन्मस्थान विदेह वैश ली को सिंख करने में एकदम असफल रहे हैं।

### पं. कल्याणविजय का मत है कि

पन्यास जी भी आचार्य श्री की ही पुष्टि करते हैं। देखिये इन्हीं की पुस्तक श्रमण भगवान महावीर—

आप भगवान महावीर का जन्मस्थान 'वैशाली' को सिद्ध करने केलिये एक और तर्क उपस्थित करते हैं। आप कहते हैं कि "भगवान महावीर का जन्म लच्छुआड़ के निकट क्षत्रियकुंड में हुआ इस परम्परा को मैं सच्चा नहीं मानता। इस केलिये नीचे लिखे कई कारण है।"

- (१) सूत्र में भगवान महावीर केलिये विदेह विदेहिबने विदेह बच्चे विदेह सुमाले' आदि पाठ है और वेसालिये नाम भी मिलता है। इस से मानना पड़ता है कि भगवान का जन्मस्थान विदेह में वैशाली का एक महल्ला रूप है।
- (२) क्षत्रियकुंड जो एक बड़ा नगर था, भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद वहां एक भी चौमासा नहीं किया। और न ही वहां पधारे
- (३) भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद क्षत्रियकुंड में विहार कर कुमारग्राम, कोल्लाग सिन्नवेश, मोराक सिन्नवेश आदि ग्राम नगरों में विहार कर अस्थिग्राम में (पहला) चौमासा किया। दूसरे वर्ष मोराक, वाचाला, सुरिभपुर, श्वेतांबी जाकर वहां से राजगृही वापिस आकर चौमासा किया। इस लेखानुसार भगवान (पहले) चौमासे बाद श्वेतांबी जाते हैं। (जो विदेह जनपद में है।) और गंगानदी पार करके राजगृही (मगध जनपद में) पधारने हैं। इसमें सिद्ध होता है कि लच्छआड वाला क्षत्रियकुंड असली नहीं है। क्योंकि उसके पास श्वेताम्बी नगरी नहीं है और वहां से राजगृही जाते हुए उन्हें गंगानदी पार करनी पड़ी। यदि क्षत्रियकुंड लच्छआड़ के निकट होता तो नदी पार नहीं करनी पड़ती। इसलिये मानना पड़ता है कि क्षत्रियकुंड गंगा के उत्तर बिहार में था। (४) वैशाली के पश्चिम में गंडकी नदी थी। उसके पश्चिम बाहमणकड, क्षत्रियकुंड, वाणिज्यग्राम, कुमारग्राम; कोल्लाग सिन्नवेश आदि महल्ले थे। बाहमणकुंड-क्षत्रियकुंड पूर्व-पश्चिम में थे। इन दोनों के बीच में बहुशालचैत्य था।

# पन्यास कल्याणविजय जी की तर्कणाओं पर विचार

(१) इस पहली तर्कणा का समाधान हम आ. विजयेन्द्र सृृंग के प्रकरण में कर आये हैं।

(२) भगवान महावीर की लच्छुआड़ के निकट क्षत्रियकुंड ब्राह्मणकुंड में पदार्पण—

भगवान ४२ वर्षकी दीक्षा पर्याय में अनेक बार ब्राह्मणकुंड और क्षत्रियकुंड पधारे थे, पर इस का व्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता तो भी यहां पधारेण के प्रसंगों के कतिपय उल्लेख मिल ही जाते हैं। जो इस प्रकार हैं—

- (क) भगवान राजगृही में दूसरा चौमासा करके चम्पा जाते हुए ब्राह्मणकुंडग्राम में आए थे। वहां नन्द और उपनन्द ब्राह्मणों के दो मुहल्ले थे। भगवान के साथ रहने वाले गोशाल ने यहां उपनन्द के मोहल्ले को तेजोलेश्या मे जला दिया था।
- (स) केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान ब्राह्मणकुंडग्राम में पधारे। यहां एक पर्वतघाटी पर बहुशालचैत्य उद्यान में ममवसरण में विराजमान होकर धर्मदेशना दी पश्चातु इस अवसर पर ऋपभदत्त ब्राह्मण तथा उसकी भार्या देवानन्दा ब्राह्मणी को श्रमण-श्रमणी की दीक्षाएं दी। (ग) भगवान दूसरी वार यहां दूसरी पर्वतघाटी पर आकर समवसरण में अपने जमाना जमाली को ५०० क्षित्रयों के साथ दीक्षायें दी। (घ) भगवान तीसरी वार यहां तीसरीघाटी पर आकर समवसरे और अपनी पुत्री प्रियदर्शना को १००० क्षत्राणियों के माथ दीक्षाएं दी। ल ब्राह्मण दम्पत्ति ब्राह्मकुंड के और जमाली एवं प्रियदर्शना महित १४०० क्षत्रिय-क्षत्राणियां क्षत्रियकुंड नगर के निवासी थे। ब्राह्मणकुंड और क्षत्रियकुंड-कुंडपुर महानगर के दो विभाग थे। इमिलये दोनों के मध्यभाग की तीनों पर्वतघाटियों पर दीक्षाएं दी गयीं थीं।
- (इ) आचार्य हेमचन्द्र ने त्रिष्णिट शलाका पुरुष चरित्र पर्व १० मर्ग ८ शलोक २८, २९ में लिखा है कि भगवान क्षत्रियकंड पधारे उस समय क्षत्रियकंड का राजा नन्दीवर्धन उनके दर्शन करने आये। यथा—

#### स्वामिनं सम्रोस्तं नृपति नन्दीवर्धनः। ऋद्वया महत्या अक्त्या च तत्रोपेयाय वन्दितुः।।

(च) आचार्य गुणभद्र कृत महाबीरचिंग्यं प्रम्ताव ६ में भी ऐमा ही लिखा है।

भगवान महाबीर ने क्षत्रियकुंड एवं ब्राह्मणकुंड में चौमामा इर्मालये नहीं किया कि पूर्व-परिचित स्थान और परिवार में अधिक रहना उन्हें उचित नहीं लगा। चाहे अपने को ममता न हो तो भी दूसरे ममतालु जीव अथवा संवन्धी आदि मोहवश दःसी न हों ताकि अपना और दूसरों का अनिष्ट न हो जाय। इस काल में भी अनेक श्रमण-श्रमणियां ऐसे हैं जो दीक्षा लेने के बाद कभी भी अपने जन्मस्थान नहीं गये। जैसे-मूर्नि श्री बृद्धिवजय (बृटेराय) जी के शिष्य १. मिक्तिवजय (मलचन्द) जी २. बृद्धिवजय (वृद्धिचंद) जी ३. आत्माराम (श्री विजयानन्द मार) जी। आचार्य श्री विजयवल्लम सूरि जी के शिष्य (४) आचार्य श्री विजयल्लित मार (५) आचार्य विजय-उमंग सूरि आदि (ये सब पंजाबी मिनराज थे) क्या ऐसा मानना उचित है कि वे अपने जन्मस्थान कभी नहीं गये इमिलये वे उनके जन्मस्थान नहीं हैं। ऐसा मान लेना भ्रम नहीं तो और क्या है? अतः यदि भगवान महावीर ने अपने जन्मस्थान किया का प्रमान नहीं किया हो अथवा न भी आये हों तो लच्छुआड़ के निकट क्षित्रयकुंड को उनका जन्मस्थान न मानना नकसंगत नहीं है।

#### गंगा पार विहार

भगवान महावीर ने ४२ वर्ष दीक्षित अवस्था में लम्बे लम्बे विहार भी किये थे। अनेक नगरों, प्रामों, मन्निवेशों, जनपदों, निदयों, जंगलों में विहार किया था। चम्पा (अग जनपद) वीतभयपत्तन (मिन्धु-सौवीर जनपद), काशमीर, हिम्निनापर (कम्क्षेत्र जनपद), मगध, विदेह, वंग, गढ़, गंधार, आदि जनपदों में विचरे थे। वे ऐसे उप्र विहारी थे, यह वात आगमों से म्पष्ट जात हो जाती है। राम्ने में अनेकानेक निदयों, नालों, पवंतों, घाटियों आदि को पार करना पड़ा हागा। बीहड़ जंगलों में होकर जाना पड़ा होगा। प्रभु को कहां कहां से होकर गजरना पड़ा होगा इसका कोई लेखा-जोखा शास्त्र में नहीं मिलता तो इससे ऐसा मान लेना कि यह विवरण शास्त्रों में न होने से कोई नदी-नाला पार नहीं किया होगा? इस वात का कोई सामान्य-अक्ल (बुद्धि) वाला भी नकार नहीं सकता कि अनेकानेक नदी नाले अनेक चार इन विहारों में प्रभु को पार करने पड़े थे। शास्त्र में तो जहां-जहां विशेष घटनाएं घटी थीं मात्र उस स्थान पर नदी आदि को लांघने का उल्लेख किया है। वह भी अतिसंक्षेप में, शेष का उल्लेख नहीं किया गया।

भगवान महावीर के विहार क्रमका विवरण इस प्रकार है— क्षत्रियकुंड के वाहर ज्ञातखंडवन उद्यान में दीक्षा ली, पश्चात कुमारग्राम में पहला रात्रि निवास, खाले का उपसर्ग, कोल्लाग सिन्नवेश में कुहुलब्राह्मण के घर छठ तप का पारणा, आधा वस्त्र दान, मोराक सिन्नवेश के कुलपित की विनती, आठ मास तक विहार, मोराक में पुन: आगमन, अस्थिग्राम में पहला चीनाता। यहां शृलपाणि यक्ष का उपसर्ग, मोराक सिन्नवेश में तप का पारणा, दक्षिण बाचाला



भगवान महावीर अपना आधा देवदन्य वस्त्र दानदेते हुए

मं जाते स्वर्णवालुका नदी के किनारे बचे हुए आधे वस्त्र का पतन, स्वर्णवालुका एवं रीप्यवालुका नदियों का उल्लंघन उत्तरवाचाला के वनखंड में चंडकोशक सर्प का उपसर्ग और उसे प्रतिबोध, उत्तरवाचाला में प्रदेसी राजा द्वारा किया हुआ भगवान का भावभीना सत्कार, गंगानदी के किनारे पर सूक्ष्म-मिट्टी में विहार करते हुए प्रमु के चरणविवित पर पंक्ति में चक्रध्या, अंकुश आदि शुष्र सक्षणों को देख कर पुष्पक नामक सामुद्रिक का भगवान के निकट आना और इन्त्र का पुष्पक की शंकाओं का समाधान करना। सुर्शिभपुर से श्वेतांवी जाने वाले पांच रथवाले राजाओं द्वारा प्रभु को वन्दना, गंगा पार करते हुए नौका में सुवंष्ट्र का उपसर्ग, राजगृही के नालंदा पाड़े में दूसरा चौमासा। चौमासे बाद कोल्लग सन्निवेश में आकर चौमासी तप का पारणा करना इत्यादि (कल्पमत्र)

हम लिख आये हैं कि पहले चर्तुमास के बाद जब भगवान सुरिभपुर जा रहें थे तब गंगा के तट पर उनके पर्दाचन्हों को देखकर पृष्मक सामृद्रिक प्रभ के निकट पहुंचा था और इन्द्र ने उसकी शांका का समाधान किया था। (मात्र इतना कहकर शास्त्र मौन है) विचारणीय है कि यह घटना तब घटी है जब भगवान सुरिभपुर से श्वेतांबी जा रहे थे। अतः भगवान यहां में गंगा पार कर श्वेतांबी गये थे क्योंकि सुरिभपुर गंगा के दक्षिण तट पर था यहां में श्वेतांबी उत्तर तट पर गंगा पार करके ही प्रभु गये थे यह मानना पड़ेगा और वहां में लौटते हुए दोवारा गंगा पार करके सुरिभपुर राजगृही आकर चौमामा किया था। यह बात निश्चय है। क्योंकि कुमारमाम, मोराकर्मान्नवंश आस्थिमम, वाचाला, मर्गभपर राजगृही, नालंदा, चंपा आदि ये सब नगर माम आज भी गंगा के दक्षिण में हैं और भगवान ने क्षत्रियकुंड के बाहर जातखंडवन में दिक्षा लेकर उपयंक्त नगरा-प्रामों से होते हुए श्वेतांबी गये थे। अतः कंडपर (क्षत्रियकुंड-बाह्मणकंड) भी गगा के दक्षिण में ही था। यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। गंगा के उत्तर में नहीं था। यह भी सच्च है।

- (१) भगवान १६ वें चौमासे के बाद चंपा (अंगजनपद) में बिहार करे के वीतभयपत्तन (सिन्धु-सीबीर जनपद) में पधारे। बहां के राजा उदायन को दीक्षा दे कर बापिस लौट कर १७ वां चौमामा बाणिज्यग्रामं (बिदेह जनपद) संक्या। इस बिहार में हज़ारों मील आना जाना पड़ा।
- (२) भगवान २७ वां चौमामा मिथिला (विदेह जनपद) में करके वहां म हस्तिनापुर (कुरू जनपद) में पद्यारे और लौट कर २८ वां चौमामा वाणिज्यसाम (विदेह जनपद) में किया। इस विहार में प्रभु को हज़ारों मील जाना आना पदा।



उपसर्व चडकीशक नागने भगवानके पैरवर डंक मारा पर प्रमन्तागको प्रतिकोध देकर उपका आत्मकरुपाण किया।

(३) भगवान ३० वां चौमासा वाणिज्यप्राम (विदेह जनपद) में करके वहां से काम्पिल्य (मांचाल जनपद) में पधारे वहां से लौटकर ३१ वां चौमासा इन्होंने वैशाली (विदेह जनपद) में किया। इस विहार में भी प्रभु को हजारों मील जाना आना पड़ा। इस प्रकार भगवान ने ४२ वर्ष की दीक्षा पर्याय में सैकड़ों छोटे बड़े विहार किये। इन विहारमार्गों में कितने कितने (बेशुमार) नदी-नाले आये होंगे और उन्हें कितनी बार पार करना पड़ा होगा। इस बात को भूगोल का विद्यार्थी भलीभांति जानता है। लेकिन शास्त्र इसके लिए एकदम मौन है। इससे यह मान लेना कि इन विहारों में भगवान ने कोई नदी-नाला पार नहीं किया क्योंकि इसका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है इसलिये ये सब स्थान गंगा की उत्तरदिशा में वैशाली (विदेह जनपद) की परिधि में ही होने चाहिये अन्यत्र नहीं। यह कितनी बेसमझी (अज्ञानता) की बात है। इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शास्त्र में भगवान के विहार में आने वाले नदी नालों को पार करते समय यदि कोई उल्लेखनीय घटना हुई हो तो उसी का उल्लेख है अन्यथा नहीं।

अतः सुरिभपुर से श्वेतांबी जाने से पहले गंगा नदी के दिक्षणतट पर पृष्यक सामुद्रिक का प्रभु को मिलने की घटना का तो शास्त्र में उल्लेख है 'योंकि यह एक विशेष घटना थी। पर नदी पार करना कोई महत्वपूर्ण घटना न होने में शास्त्र में इसका उल्लेख न होना स्वाभाविक है, जैसे अन्य नदी-नालों का कोई विशेष घटना न होने से उल्लेख नहीं किया गया। पर गंगा नदी के दिक्षण तट पर श्वेतांबी जाने से पहले विहार करके पृष्यक घटना के तुरंत बाद भगवान का श्वेतांबी पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस समय गंगानदी पार करके भगवान नदी के उत्तरतट पर पहुंचकर श्वेतांबी पधारे और वहां से लौटकर राजगृही में चौमासा किया।

(४) भगवान ने चौदह चौमासे राजगृही में किये, बारह चौमामं वाणिज्यग्राम और वैशाली में किये। यहां जाने-आने में गंगानदी और गंडकी नदी को कितनी बार पार करना पड़ा होगा? पाठक इसे स्वयं ही भलीभांति जान सकते हैं। आगम में तो मात्र इन नदियों के एक-दो बार ही पार करने का उल्लेख है। अन्य समय में नदी पार करने को नकारा नहीं जा सकता। सच्च बात तो यह है कि भगवान महावीर मोराक, अस्थिग्राम के चौमासे के बाद गंगानदी पार करके श्वेतांबी गये थे /और वहां से लौटते हुए दूसरी बार गंगानदी पार करके राजगृही पधारे। इस बात की पृष्टि पुण्यक साम्ब्रिक के प्रसंग में होती है।

# क्षत्रियकुंड और वैशाली के मोहल्ले,

पं. कल्याणिवजय जी गंडकी नदी के पूर्व में वैशाली और पश्चिम किनारे कुंडपुर, वाणिज्यग्राम, कुमारग्राम और कोल्लाग सिन्नवेश मानते हैं। जबिक विजयेन्द्र सूरि इस मान्यता को भ्रामक मानकर लिखते हैं कि गंडकी नदी के पूर्व में वैशाली तथा कुंडग्राम को तथा पाश्चिमी किनारे पर कुमारग्राम, कोल्लाग सिन्नवेश और वाणिज्यग्राम मानते हैं। जोिक कुंडग्राम की स्थापना केलिये बोवों में मत्तेव हैं। परन्तु शास्त्रों में कुंडग्राम और कुमारग्राम के बीच में जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों बतलाये हैं। इससे इन दोनों की मान्यताएं गलत सिद्ध हो जाती हैं। यह बात तो सच्च है कि वैशाली के निकट गंडकी नदी थी। क्षत्रियकुंड के पास गंडकी नदी होने अथवा गंडकी के कनारे कुंडपुर होने का शास्त्र में एक भी उल्लेख नहीं है। अतः क्षत्रियकुंड के निकट गंडकी नदी थी यह सप्रमाण नहीं है। फलस्वरूप मानना पड़ता है कि वैशाली और वाणिज्यग्राम के बीच में जलमार्ग ही था, स्थलमार्ग नहीं था।

### वैशाली के ग्राम

बिग्धनिकाय बौद्धग्रंथ में बुद्ध का विहार इस प्रकार है- वैशाली, भंडग्राम, हस्तिग्राम, आम्रग्राम, जम्बुग्राम, भोगनगर और पावा। सुत्तिभात में वर्णन है कि अजित आदि १६ जटाधारी अल्लक से निकल कर कौशांबी, साकेत, श्रावस्ति, श्वेतांबी, कपिलवस्तु, कुशीनारा, मंदिर, पावा। भोगनगर और वैशाली होकर मगधपुर (राजगृही) पहुंचे।

महापरीनिव्वाणसूत्त में बुद्ध का अंतिम विहार अंबला, अस्थिया, नालंदा, पाटलीग्राम (पटना), गंगानदी, कोटिग्राम, नादिका, वैशाली और भंडग्राम आदि में बिहार माना है।

हेमी महावीर चरित्र में लिखा है कि भगवान महावीर वैशाली से निकल कर नाव में बैठकर वाणिज्यग्राम पधारे। (पर्व १० सर्ग ४ श्लोक १३९)

चीनी बौद्धवात्री फाहियान लिखता है कि बुद्धदेव अपने शिष्यों सहित परिनिर्वाण केलिये जाते हुए आग्रपाली वैश्या के बाग के पास से होकर भंडग्राम गये थे उनकी दाहिनी दिशा में वैशाली थी।

आचारांगसूत्र और कल्पसूत्र में उल्लेख है कि भगवान महावीर ने वैशाली और वाणिज्यग्राम में १२ चौमासे किये।

उपासकवशांच- सूत्र में वर्णन है कि वाणिज्यग्राम नगर था, वहां का राजा जितशत्रु था। भगवान दुतिर्पलाशचैत्य में समवसरो यह वाणिजग्राम के ईशानकोण में था। बाणिजग्राम के बाहर ईशानकोण में ही कोल्लाग सन्निवेश था। गीतम इन्द्रभूति प्रभु की आजा लेकर वाणिज्यग्राम में गोचरी केलिए गये और लौटते हुए पास के कोल्साग सन्निवेश में जहां ज्ञातकुल के लोग वे और उनकी चौचपशाला थी वहां पधारे।

# वैशाली नगरी का मानचित्र

उपर्युक्त पाठों के आधार से वैशाली का मानिजन इस प्रकार तैयार होता है (१) वैशाली के दक्षिण में अणुक्रम से नादिका, कोटिग्राम और गंगानदी। नादिका का दूसरा नाम ञातिक था। (२) वैशाली के एक तरफ जल से भरी गंडकी नदी (३) उसके सामने किनारे वाणिज्यग्राम (४) उस के ईशानकोण में पास-पास में द्तिपलासचैत्य और कोल्लाग सन्निक्श। (५) वैशाली से संमवतः वायव्यकोण में भोगनगर था।

र्ञातिकग्राम में जातक्षित्रयों की बम्ती थी, कोल्लाग में जातक्षित्रयों के घर तथा उपाश्रय था। इन दोनों स्थानों में जातखंडबण्डद्धान था ही नहीं परन्तु दूतिपलामचैत्यउद्धान था। इसके बीच में चैत्य था। वैशाली और वाणिज्यग्राम गंडकी नदी के आर-पार अलग-अलग तटों पर आबाद थे। वैशाली गंडकी के पूर्व में था और वाणिज्यग्राम पश्चिमतट पर था। उनके युग्मनाम भी विसते हैं। जैसे वैशाली-वाणिज्यग्राम। वर्तमान में दिल्ली-आगरा आदि। ये निकटवर्ती सूचक हैं ,पर एक नहीं हैं। ऊपर दिये गये विवरण के अतिरिक्त दूसरे कीन कीन से ग्रामनगर थे उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस स्थिति में वैशाली-कृडपुर या वैशाली-क्षित्रयकुंड अथवा वैशाली ब्राह्मणकुंड से युग्मनाम कैसे संभव हो सकते हैं।

हम लिख आये हैं कि कुंडग्राम (क्षत्रियकुंड ब्राह्मणकुंड) पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इमलिये यहां पहाड़ नहीं थे। जैसे गंडकी नदी और पहाड़ी नदी जुदा-जुदा हैं, वैसे ही उनके बहाव भी जुदा-जुदा दिशाओं में हैं। इसी प्रकार वैशाली और कुंडप्र-क्षत्रियकुंड का भी आपस में कोई संबंध नहीं है।

अतः आचार्य विजयेन्द्र सृरि एवं पं. कल्याणविजय जी की भगवान महाबीर के जन्मस्थान की मान्यताएं भी सर्वथा भामक हैं।

आचार्य तुलसी और मुनि नथमल आचार्य तुलसी और मुनि नथमल ने विवेहें, विवेहिंदिना विदेहवाको, विदेहसमासे आदि विशेषणों का भगवान महावीर के मात्पक्ष संबोधित तो माना है। किन्त वैशाली के संबंध में उनकी अनिश्चित स्थिति है। जनका कहना है कि इसका निश्चित अर्थ भी अनवेचणीय हैं। 67 (अतीत का बनाबरण प० १३१) वस्ततः उत्तराध्ययनसूत्र की चर्णि के दसरे अर्थ ने उन्हें अनिश्चय में डाल दिया है। क्योंकि वे लिखते है कि वैशालिक विशेषण का संबन्ध प्रचान की दाता या जन्मभीम से होना चाहिए। 68 लेकिन टीकाकारों ने इसके जितने भी अर्थ स्वीकार किये हैं. उनमें जनमभीम का कोई संकेत नहीं मिलता। बतः वैशालिक भी विदेह की तरह मातुकल से संबंधित था। भगवान महाबीर संबन्धित विशेषण हैं। उत्तराध्ययन चीर्ण का तीसरा अर्थ ही इस का बास्तिबक अर्थ जात होता है। शेष विकसित और संभावित अर्थ ही प्रतीत होते है। बाह्मण परम्परा में भी जनपदवाची विदेह शब्द के अर्थ का विकास पाया जाता है। शतपथ बाह्मण माधवविदेघ ने नये जनपद की नींव डाली थी। यह उसके नाम पर आगे चलकर विदेह (विदेघ) कहा जाने लगा। विदेह जनपद के पराच प्रापित राजा जनक के नाम के साथ यह शब्द विशेषण प्रयक्त किया जाता है। तब इसका विशेष अर्थ भी होता है- मुक्त बन्धनरहित या देहातीत। यहां सुत्रकारों ने भी वैशालीय, विदेह, आदि विशेषणों का भगवान महावीर के सिये प्रयोग करते हुए अर्थबोध के एकाधिकस्तरों का उद्घाटन किया है।

यदि भगवान महावीर का सारा परिवार विदेह जनपद या वैशाली का निवासी होता तो उन के पिता, भाई कैलिये "विदेहिबन्ना, विवहिबता, विस्ताना" के विशेषणों के प्रयोग की कोई सार्थकता नहीं देती? यानि उन केलिये शास्त्रकारों ने इन शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया? वस्तुतः वैशाली और विदेह से संबंधित विशेषण महावीर के मातृकुल की विशेषता और भगवान केलिये प्रयुक्त किये गये हैं और यह स्पष्ट सूचित करता है कि मातृकुल का जनपद उनके पितृकुल से सर्वथा भिन्न है और इसी कारण से उस के पृथक उल्लेख की सार्थकता भी है। प्रभु की भाता त्रिशला क्षत्रियाणी वैशाली के महाराजा चेटक की बहन थी। चेटक की छोटी पुत्री चेलना का विवाह मगध के राजा श्रीणिक से हुआ था। यह अजातशत्र (कृणिक) की माता थी। पाली ग्रंथों में अजातशत्र केलिये वैवेहीपुत्र का प्रयोग किया गया है जो उसके मातृकुल को शापित करता है। यह दूसरी बात है कि भगवान महावीर के नाम के साथ प्रयुक्त मातृकुल सचक विशेषणों में सूत्रकारों और टीकाकारों ने एकाधिक अर्थों का आधासन कर दिया है। भगवान केलिये विदेह विशेषण का प्रयोग कर सूत्रकारों ने भौगोलिक निदंश नहीं किया, बल्क उनकी महत्ता का उत्कीण किया है। आचारांगसूत्र की

वीर-वाचना में कहा गया है कि माता के गर्भ में प्रवेश करते समय भगवान तीन जात (मित, श्रुत, अविधि) से युक्त थे। बचपन से यौवन तक की अवस्था का वर्णन करते हुए उन की विज्ञान संपन्नता का स्पष्ट निर्देश किया गया है। इसलिये तीस वर्ष तक गृहवास का उल्लेख करते समय विदेह शब्द का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र का निर्देशन नहीं करता, बल्कि उनकी आत्मस्थ अथवा देहातीत अवस्था का निर्देश करता है। आचारांग वृत्ति में उनके विदेह शब्द का अर्थ विशिष्ट देहग्रहण केलिये किया है। देहातीत का अर्थ भी ग्रहण किया गया है। त्रिशला माता केलिये विदेहदिन्ना आदि विशेषणों में विदेह का जनपद अर्थ किया है। हम पहले इस का विस्तार से विवेचन कर आये हैं। परम्परा से भिन्न एवं आगा-पीछा सोचे समझे बिना अर्थ को स्थापित करने केलिये ऐतिहासिक प्रमाण की आवश्यकता बनी ही रह जाती है।

#### डा. योगेन्द्र मिश्र

डा. योगेन्द्र मिश्र ने वैशाली के एक मोहल्ले वास्कुंड को भगवान का जन्मस्थान माना है। इसकी प्राचीनता की पुष्टि केलिये वैशाली में प्राप्त गुप्तकालीन एक मिट्टी की मोहर के लेख की ओर संकेत क़िया है। जो इस प्रकार है- वैशालीनामकंडे कमारामात्यं अधिकरण। उनका कहना है कि इस अभिलेख का कुंड स्पष्टतः क्षत्रियकुंड है। क्योंकि इस क्षेत्र में कुंड नामका और कोई स्थान किसी भी स्रोत से जात नहीं है। 69 लेखक के इस वस्तव्य से स्पष्ट है कि उन्होंने पहले ही यह मान लिया है कि कंडग्राम-वैशाली में ही होना चाहिये और वैशाली में जहां भी कुंड शब्द स्थान के नाम के रूप में मिल जाता है उसे वह भगवान की जन्मभीम कंडग्राम अथवा क्षत्रियकंड मान लेते हैं। किन्त वस्तिस्थित तो यह है कि मोहर के लेख का कंड शब्द-क्षत्रियकंड को ही अभिहित करता है ऐसा उसमें कोई संकेत नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त कंड शब्द का प्रयोग स्थान के नामों में बहुत देखने में आते हैं। वाराणसी में लोह्यार्ककंड, दर्गाकंड आदि मुलतः तालाव अथवा पृष्करणी हद (हद) सागर आदि के नाम पर कतिपय स्थानों के नाम मिलते हैं। शाहकंड पोखरामा (पष्करग्राम) नागहद (हद) चक्कदह (चक्कहद) आदि ऐसे ही नामों के उदाहरण हैं। ये सारे नाम विहार राज्य में ही ग्रामों के नाम हैं। अतः इस अभिलेख के वैशालीकंड का अपना भिन्न महत्व हो सकता है। इस का नामांतर बसुकंड भी हो सकता है। किन्तु केवल कुंड शब्द की समानता के आधार पर उसे क्षत्रियकुंड या कंडग्राम मानना संगत नहीं है।

# बौद्ध-राहुल साकृत्यायन एवं अन्य विद्वान

पालियंथों के कोटिग्राम एवं नादिकाग्राम जिन्हें जैकोबी का अणुकरण करते हुए राहुल सांकृत्यायन, भरतिसंह उपाध्याय आदि ने जातृ या णायकृत के सिश्यों के ग्राम माने हैं, ये बुद्धदेव के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। पर यहां जिनशासन का कोई संकेत नहीं मिलता। नादिका को भगवान महावीर के क्षत्रियकृत का ग्राम मानना सर्वथा असंगत है। क्योंकि इस कुल में तीर्थंकरों की परम्परागत प्रतिष्ठित्र थी। भगवान के पिता सिद्धार्थ तेइसवें तीर्थंकर भगवान पाश्वंनाथ की परम्परा के अनुयायी थे, और स्वयं भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर इस कुल में उत्पन्न हुए थे। जो बुद्धदेव के समकालीन थे। ऐसा महत्वपूर्ण संदर्भ नादिका के विवरण में अछूता छूट जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। क्योंकि बौद्धसूत्रों में अन्यत्र बुद्धदेव के उपदेशों के संदर्भ में भिन्न मतावलिन्वयों का भी उल्लेख पाया जाता है।

पालिग्नंथों में नादिकाग्राम के दो प्रचलित नाम मिलते हैं। १. नादिका एवं २. ञ्लांतिका। भरतिसंह उपाध्याय का मत है कि यह ञांतिक लोगों का गांव था जो बज्जिसंघ के ही एक अंग थे। ञांतिक शब्द की कई व्याख्याएं की गयी हैं।

आधनिक विद्वानों ने ञांतिक का संबंध भगवान महावीर के जात नामक क्षत्रियकल से स्थापित किया है और वैशाली में इस कल के वंशधरों को भी ढंढ निकाला है। काशीप्रसाद जयसवाल और राहन सांकृत्यायन की यह धारणा कि मुजुफ्करपुर के जेथरिया नामक भूमिहार बाहमणों की एक शाखा भगवान महावीर के नाम या जातु कल से संबंधित थी। यह उनकी अटकल मात्र है। जातु और जैथरिया में ध्वनिसाम्य देखकर यह धारणा बना ली गई है। बस्देवशरण ने भी बिना जांच किये इस वात को मान लिया है। स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने यथेष्ठ प्रमाण से इस भ्रांत मान्यता को निरमन किया है। उन्होंने जेथीरया को मुलस्थान का वाचक माना है। कुल का वाचक नहीं। जेथर छपरा जिले में है और उस मुल के ब्राह्मण जेथिरया छपरा और मुजफ्फरपर दोनों जिलों में पाये जाते हैं। 70 मुलस्थान छपरा में होने की बातें ज्ञात होते ही राहल जी ने अपनी धारणा में यह संशोधन कर लिया कि जातृक क्षत्रियों का कुल मुजफ्फरपुर में नहीं छपरा में था। गहल जी के इस मशोधन से वैशाली में भगवान महावीर की जन्मभूमि होने की मान्यता स्वतः खाँडत हो जाती है। यह दूसरी बात है कि ज्ञातृकों का संबन्ध होने का आग्रह उन्होंने नहीं छोडा। पानि में ञानिक शब्द का अर्थ जाति या नात होता है। अर्गित सेखें का अर्थ है- जाति भेका 🗅 भगवान महाबीर के कल का नाम नाय (पालि-नान) का संबन्ध नादिकाग्राम के स्थापिन करने का मलकारण यह है कि इसमें भगवान की जन्मभीम वैशाली को सिद्ध करने केलिये एक सबल आधार मिल जाता है। लेकिन अन्ततः यह आधार भी खोखला सिद्ध हो जाता है। जैनसूत्रों में भगवान महावीर के नाम केलिये प्राकृत में नाथ, णाय और नायपुत्त का प्रयोग हुआ है, एवं पालिग्रंथों में नातपुत्त का। संस्कृत ज्ञात के प्राकृत णाय, नाय और नात पाये जाते हैं। इसलिये जैनसत्रों के टीकाकार ने प्राकृत नाय के लिये संस्कृत में ज्ञात और ज्ञात शब्दों को स्वीकार कर लिया है। इन संस्कृत शब्दों के कारण भी अटकलपिन्वयां और भ्रांतियां फैली हैं। इस संदर्भ में आचार्य त्लीस और मृनि नथमस की धारणा सर्वाधिक विचारणीय हैं। उनका कहना है कि "प्रतीत होता है कि ज्ञात और ज्ञात-ये दोनों यथार्थ नहीं हैं। भगवान का कुल नाम होना चाहिए णायप्त की संस्कृत छाया नागप्त्र भी हो सकती है। चुर्णियाँ प्राकृत में हैं, इन में नाय या णात ही मिलता है। क्वचित ज्ञात भी मिलता है। टीकाकाल में यह भ्रम पुष्ट हुआ है। अधिकांश टीकाकारों का ध्यान ज्ञात शब्द की ओर गया है। हमारी जानकारी में उभयदेव सुरि ही पहले टीकाकार है। जिन्होंने नाय शब्द का अर्थ नाग भी किया है। उन्होंने औपपाकिस्त्र सुत्र १४ की वृत्ति ने नाय का अर्थ ज्ञात (इक्ष्वाक्वंश का एक भेद) अथवा नाग (नागवंशी) किया है। इसी आगम के सुत्र २७ वें की वृत्ति में उन्होंने नाग का अर्थ नागवंशी और गौण रूप से ज्ञातवंशी किया है। इसी आगम् के सुत्र २७ में वृत्ति में उन्होंने नागवंशी किया है। सत्रकृतांग (२।१।९) में इक्खाग, इक्खागपत्ता, नाया, नायपत्ता, कोरुव्वा, कौरव्वपता यह पाठ है। इस सुत्र के पाठ संशोधन केलिये हम जिन दो हस्तिलिखित प्रतियों का अवलोकन कर रहे हैं उनमें एक प्रति जो वि. सं. १४८१ में लिखी है उसमें नाया-नायपत्ता के स्थान में नाग-नागप्ता पाठ हैं। इतिहास में ज्ञात नाम का कोई प्रसिद्ध वंश हो पढ़ने-सनने में नहीं आया। 🌣

जैनागमों में भगवान महावीर केलिये नाय, णाय, नात शब्दों का प्रयोग हुआ है और बौद्धग्रंथों में नात-नाथ शब्दों का प्रयोग हुआ है। पालिभाषा में नाय, णाय शब्दों का प्रयोग नहीं है। नाय, णाय का संस्कृत में अर्थ ज्ञात, जातृ, नाग ये तीनों रूप होते हैं और नात, नाथ का संस्कृत में नाग रूप नहीं बनता। नात, नाथ के संस्कृत रूप जात, ज्ञातृ ही होते हैं, नाग नहीं। इर्सालये भगवान महावीर का पितृकुल ज्ञात-जातृ ही होना चाहिए।

अब हम भगवान महावीर के जन्मस्थान के लिये निर्दिष्ट साहित्य की दृष्टि से परीक्षण करें। पाश्चिमात्य और भारतीय आंधुनिक विद्वानों का जो दावा भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली में कुंडपुर की मान्यता का है वह समाप्त हो जाता है। क्योंकि (१) इन दोनों के निकट कोई पहाड़ नहीं है। (२) न ही वैशाली के निकट बाह्मणकुंडग्राम, क्षत्रियकुंडग्राम, कुमारग्राम, कोल्लाग सिन्नवेश, मोराक-सिन्नवेश, अस्थिग्राम, स्वर्णिखल्ल, लोहागल आदि नगर-ग्राम हैं। (३) ये लोग वसुकुंड, वसाढ़ को क्षत्रियकुंड और कोलुहा को कोल्लाग-सिन्नवेश मानते हैं और इन्हें वैशाली के मुहल्ले कहते हैं। यह सब गलत मान्यताएं हैं। मात्र अटकलों पर अधारित हैं। (४) इस साहित्यिक विश्लेषण से यही मान्यता सच्च सिद्ध होती है कि मगध जनपद में मुंगर जिले में जमुई सबर्डिवजन में लच्छुआड़ के निकट जो क्षत्रियकुंडनगर था वही वास्तव में भगवान महावीर का जन्मस्थान था। यह बात निविवाद और निःसंदेह है।

## २. भूतत्व विद्या (GEALOGICAL)

पावापरी भगवान महावीर की निर्वाणभूमि और वैशाली की दूरी पावापरी और लच्छुआड़ की दरी से बहुत अधिक है। आगमों में वर्णन है कि पावापरी में भगवान महावीर के निर्वाण के समाचार पाकर क्षत्रियकंड के राजा नन्दीवर्धन (भगवान महावीर का बडा भाई) भगवान महावीर के पार्थिव शरीर को र्आग्नसंस्कार के समय पावापरी में पहुंच गये। लच्छुआड़ से पावापुरी घड-सवारी से कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि दोनों स्थानों में लगभग ३६ मील का अन्तर है। पावापुरी और वैशाली में इतनी अधिक दरी है कि वहा एक दिन में नहीं पहुंचा जा सकता। आधुनिक विद्वान लच्छुआड़ के नजदीक माहना, कंडघाट, कुमार, कोल्लाग, अस्थावन, जमुई, लोहागल, मोराक आदि ग्रामों नगरों को, सक्क-सक्क्यानी, दिक्करानी, किन्दुआनी, चक्कणाणी पर्हााडयों को ढंढने का कष्ट क्यों नहीं करते। जिनके नाम भगवान महावीर की जीवन घटनाओं की याद दिलाते हैं। इसी क्षेत्र में क्रमशः बाह्मणकंडग्राम, क्षत्रियकंडग्राम, कमार, कोल्लाग, अस्थिग्राम, जम्भीयग्राम, लोहागल, और मोराक कछ साधारण विकसित नामों से वर्त्तमान लच्छआड कोठी में बीस मील के घेरे में अवस्थित हैं। जन्मस्थान के निकट पराना खंडहर रूप किला भी है जो कि राजा सिद्धार्थ का है और पहाड़ी की गोदी में बना हुआ है।

जो नालंदा के निकट कुंडलपुर को दिगम्बर संप्रदाय दूसरा जन्मम्थान मानता है वह राजगृही के उत्तर में छह मील दूर म्थित है और वह भी पहाड़ों से दूर हैं इसके निकट बास-पास कोई ऐसा ग्राम-नगर उद्यान भी नहीं है जहां भगवान के क्रीड़ास्थल, दीक्षास्थल, दीक्षा के बाद विहार स्थल हो। अतः हमें भूतत्व विधा के प्रमाण से भी लच्छंबाड़ के निकट भगवान महावीर का जन्मस्थान मानने में सहयोगी हैं।

#### ३. इतिहास (HISTORICAL)

इस मामले में ऐतिहासिक तथ्य भी वैशाली के विरुद्ध हैं। विदेह जनपद वैशाली के राजा चेटक की सात प्रिया थीं। १. प्रभावती, २. पद्मावती, ३. मृगावती, ४. शिवा, ४. ज्येष्ठा, ६. सृज्योष्ठा और ७. चेलना। तथा चेटक की बहन त्रिशला थी। त्रिशला का विवाह मगध जनपद में क्षत्रियकंड के राजा-सिद्धार्थ के साथ हुआ था। जो भगवान महावीर की माता थी। १. प्रभावती का विवाह वीतभयपत्तन (सिंध्-सौवीर जनपद) के राजा उदायण में हुआ था। २. पद्मावती का विवाह चंपा (अंग जनपद) के राजा उदायण में हुआ था। ३ मृगावती का विवाह कोशाबी (वत्म जनपद) के राजा शीतानिक से हुआ था। ४ शिवा का विवाह उज्जैन के राजा चन्द्रपद्यौत में हुआ था। ५. ज्येष्ठा का विवाह क्षत्रियकंड (मगध जनपद) के राजा नन्दीबर्धन (भगवान महावीर के वडे भाई के साथ) हुआ था। और ६ चेलना का विवाह राजगृही (मगध जनपद) के राजा श्रीणक (बिंबसार) में हुआ था। एवं ७. मृज्येष्ठा ने विवाह नहीं किया। उम ने दीक्षा ले ली थी और श्रमणीमघ में शामिल हो गई थी।

वर्तमान के कुछ पाश्चिमात्य तथा भारतीय विद्वानों का मन है कि भगवान महावीर का जन्म विदेह जनपद के वैशाली नगर के एक मोहल्ले में हुआ था जिस मोहल्ले के स्वामी भगवान महावीर के पिता मिद्धार्थ माधारण मरदार (उमराव) थे। हम उनकी इस मान्यता का निराकरण बहुत विस्तार के साथ-साहित्य के प्रकरण में कर आये हैं कि उन की यह मान्यता एकदम भात और खोखली है।

(१) हम लिख आये हैं कि भगवान महावीर का पिना सिद्धार्थ एक स्वनत्र समृद्धिशाली राजा था। उसने भगवान का जन्ममहोत्सव वेड आडम्बर और ठाठ-बाठ से मनाया था, उस समय अपने बन्दीखानों (जेलों) से कैंदियों को मक्त कर (छोड़) दिया था। उसके राजकोप (खज़ाने) से भगवान महावीर ने दीक्षा लेने से पहले पुरे एक वर्ष तक तीन अरब अठयासी करोड अस्सी लाख (३८८००००००) सौनैयों का वर्षीदान दिया था। सिद्धार्थ के पास बहत वड़ी सेना थी, उस ने युद्ध में इन्द्र को भी हराया था। (ये सब जैनागमीं-शास्त्रों के प्रमाणों के साथ साहित्यिक प्रकरण में लिख आये हैं।)

- (२) ऐसे समृद्धिशाली स्वतंत्र राजा को एक सामान्य मुहल्ले का उमराव वह भी मात्र ज्ञातवंशियों का कैसे माना या कहा जा सकता है!
- (३) भगवान महावीर के गर्भ में जाने से लेकर दीक्षा के प्रसंगों में शास्त्रों में जो उल्लेख आये हैं, उनमें किसी भी प्रसंग के वैशाली के साथ कोई भी उल्लेख नहीं है। यदि क्षत्रियकुंड वैशाली का एक मोहल्ला होता तो किसी एक प्रसंग में भी वैशाली का उल्लेख अवश्य होता। पर ऐसा नहीं हुआ है। विदेह और वैशाली का कहीं भी उल्लेख नहीं होने से यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि वैशाली अथवा उसका कोई मोहल्ला या उसके आस-पास का कोई ग्राम भगवान महावीर का जनमस्थान नहीं था।
- (४) शास्त्रों में भगवान महावीर के च्यवन (गर्भावतरण) जन्म, दीक्षा कल्याणक जिस ढंग से मनाने का उल्लेख है, उस ढंग से एक मोहल्ले में मनाया जाना एक दम असंभव था। कदापि नहीं मनाये जा सकते थे।
- (५) मात्र विदेहे, विदेहिदिन्न, विदेह-दिन्ना, आदि एवं वेसालिए के सूत्र पाठों से इनका अर्थ क्षेत्र मान लेना सर्वथा भ्रांत है। बिना आग-पीछा सोचे प्रसंग-संदर्भ का बिना विचार किये मात्र कल्पना और अनुमान लगाने का कारण यही है कि इन गुणवाचक विशेषणों को क्षेत्र वाचक मान्लेना यह कोई समझदारी नहीं है। यदि विदेह आदि शब्दों का संबंध भगवान महावीर के जन्मस्थान से है तो ये विशेषण उनके माता-पिता, भाई-बहन, पुत्री-दोहित तथा अन्य परिवार जनों के साथ क्यों प्रयुक्त नहीं किया गया? केवल भगवान के साथ ही क्यों प्रयुक्त है? इस से ये शब्द क्षेत्रवाचक न होकर केवल गुणवाचक हैं। रानी त्रिशाला विदेह की राजकन्या थी और भगवान महावीर वैदेही राजकन्या के पुत्र थे। इसीलिये उनके नामों के साथ गुणरूप दोनों विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इस सारे प्रकरण का हम पूरे विस्तार के साथ पहले विवेचन कर आये हैं। अतः इन शब्दों का विदेह जनपद अथवा वैशाली में भगवान महावीर का जन्मस्थान मान लेना कोई समझदारी नहीं है।
  - (६) हम यहां एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं-

एकदा एक व्यक्ति अपने परमस्नेही मित्र को बड़े स्नेहपूर्ण भावोत्लास से चाय पिलाने के लिये प्याला भर लाया। परन्तु मित्र को चाय पीना पंसद नहीं था। मित्र कवि था। उसने मुस्कराते हुए हाथ जोड़ कर विनम्र भाव से कहा- भाइं साहब— "इस चाह की गुन्ने चाह नहीं, इस चाह के चाह में डाल हो।"

यहां चाह शब्द का चार बार प्रयोग हुबा है। चारो शब्दों का अर्थ अलग अलग है। १. इस (चाह) चाय को, २. (चाह) कुंए में डाल दो ३. इस (चाह) प्यार-स्नेह की, मुझे ४. (चाह) इच्छा नहीं है। (यह वाक्य उर्दू भाषा के है)।

यहां यदि कोई व्यक्ति अपनी दिशेष बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने केलिये विदेह-वेसालीय के अनुसार बिना आगा-पीछा, प्रसंग-संदर्भ के 'सोचे कि चारों चाह शब्दों का एक अर्थ लगाकर सफल होना चाहे तो सर्वथा असंगत और असंभव है। समझदार लोग उसे एकदम अज्ञानी ही मानेंगे। यही बात विदेह आदि शब्दों के अर्थ लगाने में हुई है। शब्द प्रायः अनेकार्थवाची होते हैं। अतः किसी भी सत्य को समझने के लिये आगा-पीछा सोचकर संदर्भ के अनुकूल अर्थ को स्वीकार करने से ही सच्ची सफलता पाना संभव और बुद्धिमत्ता है (७) राज्य संबन्ध में भी सूचित करते हैं कि अत्रियकुंड नगर एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र राज्य की राजधानी थी। विदेह वैशाली में तो भगवान महावीर की निनहाल थी। वहां उन्होंने वैशाली और वाणिज्यग्राम में कुल मिलाकर बारह चौमासे किये थे। चार चौमासे मिथिला में किये थे। कुल मिलाकर विदेह जनपद में भगवान ने १६ चौमासे किये थे। इन चौमासों के अतिरिक्त विदेह जनपद में श्वेतांबी, वैशाली, श्रावस्ती, मिथिला, वाणिज्यग्राम कोसांबी आदि प्रसिद्ध नगरों में भगवान १७ बार पधारे थे। १४ चौमासे राजगृही (मगध जनपद) में एवं इसी जनपद में अन्य अनेक बार पधारे भी थे।

(म) इस से यह स्पष्ट है कि भगवान कर अधिकतर विहार समय-अंग, मगध और विदेह जनपदों में रहा। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भगवान महावीर के प्रवचनों का आशातीत प्रभाव पड़ा। इसलिये उनके धर्म को यहां की जनता ने बड़ी श्रद्धा से अपनाया। यदि इस कारण से भगवान महावीर का नाम वैशालिक अथवा वैदेही भी प्रसिद्ध हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। इन नामों के कारण भगवान महावीर का जन्मस्थान विदेह या वैशाली मान लेना कोई युक्तिसंगत नहीं है। कार्यक्षेत्र के कारण उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के नाम से भी संबंधित किया जाता है। जैसे (१) मोहनलाल कर्मचंद गांधी (महात्मा गांधी) का जन्म पोरबन्दर (सौराष्ट्र) में हुआ, पर उनका कार्यक्षेत्र साबरमती (अहमदाबाद) होने से साबरमती के बाबा कहलाये। (२) विकास बाबे कर बन्म महाराष्ट्र के किसी बांव में हुआ, परन्तु उनका कार्यके होने से वर्धा के सन्त कहलाये। ३. जैनाचार्य विजयबल्लभ सूरि का जन्म बड़ोदा (गुजरात) में हुआ, परन्तु उनका कार्यकेत्र प्रायः पंचाव होने से पंचावी कहलाये। (४) आचार्य

विजयधर्म सरि का जन्म वला (सौराष्ट्र) में हुआ किन्त् काशी में एक आदर्श शिक्षण संस्था "यशोविजय जैन पाठशाला" स्थापित कर उसे अपना कार्यक्षेत्र बनाने से काशीवाले आचार्य कहलाये (५) उन्हीं का शिष्य मीन विद्याविजय जी का जन्म गजरात प्रदेश में हआ पर उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र-वीरतत्व प्रकाशक मंडल (जैर्नाशक्षण मंस्था) शिवप्री (ग्वालियर) को बनाया इमलिये वे शिवप्री के संत कहलाये। (६) म्थानकवामी मंप्रदाय के उपाध्याय अमरम्नि का जन्म उत्तरभारत मे हुआ पर उन्होंने राजगृही (मगध जनपट) में विरायतन को अपना क्वयंक्षेत्र बनाया, इस लिये वे राजगृही विरायतन के संत कहलाये। (७) श्रावक हीरालाल दगगड शास्त्री (इस शोधग्रंथ के लेखक) का जनम गजरांवाला पंजाब (वर्तमान पाकिन्तान) में हुआ पर वर्त्तमान में इनका निवास कार्यक्षेत्र दिल्ली में होने से दिल्लीवाले कहलाये (८) यदि कोई गृहस्थ पंजाब, राजस्थान, राजरात अथवा अन्य किसी प्रदेश में जाकर मद्राम में आवाद हो जाय और उसे अपना कार्यक्षेत्र बना ले ता वह मदासवाला कहलायेगा। (९) कोई भारती अमरीका. केनेडा, इंग्लैंड आदि में जा कर आवाद हो जावे और उसे अपना कार्यक्षेत्र बना ले तो वह उसी देशवाला कहलायेगा। यानि अपने-अपने कार्यक्षेत्र के कारण बह उस-उस क्षेत्र का कहलायेगा। (१०) भगवान महावीर के प्रवचन को सनकर उनके धर्म को स्वीकार करने वालों को भी शास्त्र की टीकाएं करनेवाले आचार्यों ने वैशालिक भावक कहा है। यानि अपने-अपने कार्यक्षेत्र के कारण वे लोग उस उस क्षेत्र के कहलाये। ऐसा होने पर भी याँद कोई शोधकर्ता उस क्षेत्र को ही उसका जनमस्थान मान ले तो उसकी यह धारणा सत्य नहीं मानी जा मकती। इसी प्रकार यदि महाबीर का कार्यक्षेत्र आधकतर बिदेह रहा है या वैदेही राजकन्या विशाला के कारण बैदेही रहा भी हो तो उनका जन्मस्थान बिदेह अथवा वैशाली मान लेना भ्रामक और खोखलापन नहीं है क्या? अत: यहा ऐसा ही हुआ है। क्योंकि विदेह एवं वैसालिए शब्दों से भगवान महावीर का जनमस्थान वैशाली का एक मोहल्ला मानने में अन्य मंश्री शास्त्रीय प्रमाण इसके विरोध में है। इस मान्यता का कोई समर्थन नहीं करता। इसका विस्तार से हम पहले विवेचन कर आये हैं। यहीं कारण है कि आधुनिक शोधकर्ता भल के पात्र वने हैं। पर इस में संदेह नहीं कि अंग-मगध-विदेह जनपदों में जैनधर्म की प्राचीनकाल में प्रधानता रही है। इसलिये विदेह जनपद में भी जैन धर्मान्यायियों की अधिक संस्या थी। कारण यह था कि यहां भगवान महावीर के पर्ववर्ती तथा भगवान महावीर ने तथा उन के बाद उन की परम्परा के श्रमणसंघों ने इस जनपद में नितात विचरण करके जैनधमं का व्यापक प्रचार किया। जिस मे जैनधर्म ख़ब फला-फ़्ला और अनुयायियों में वृद्धि होती गयी।

- (९) यदि प्राचीन शास्त्र माहित्य में अथवा किसी विदेशी या भारतीय विद्वान ने विदेह जनपद में जैनों की मंख्या अधिक लिखी या देखी हो और उससे अनमान किया हो कि भगवान का जन्मस्थान वैशाली है तो यह भी कोई तर्कमंगत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस प्रदेश में धर्मानुयायों की मंख्या अधिक हो वहां उसके धर्मप्रवर्तक का जन्मस्थान भी हो। हम वर्तमान में देखते हैं कि गजरान प्रदेश अहमदाबाद में जैनों की मंख्या अधिक है तो इस का कारण यह नहीं है कि भगवान महावीर का जन्मस्थान गुजरात या अहमदाबाद था।
- (५०) भाम्त्र और इतिहास कहता. है कि भगवान महावीर अपने जीवनकाल में कभी भी गजरान नहीं गये इसिलये जैन जनसंख्या को अधिक देख कर मान लेना कि गजरान-अहमदावाद भगवान महावीर का जन्म स्थान है कितनी भयंकर भल है। प्राचीनकाल में भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ का राज्य मगध्र जनपद में जमइं सर्वाइविजन में लच्छुआड़ के निकट क्षत्रियकुंड में था यह बात आगम नम्मत होने हेए भी वर्तमान में वहां जैन धर्मान्यायी न होने से यह मान लेना कि न तो वहां सिद्धार्थ का राज्य था और न हीं भगवान महावीर का जन्म हआ था। इसमें बढ़कर और क्या भयंकर भल हो सकती है? शास्त्र के साथ इतिहास और भगोल भी स्वीकार करते हैं कि यहीं राजा सिद्धार्थ का निवासस्थान था एवं यहीं भगवान महावीर का जन्म हुआ था। यदि इस दलीस को न मानकर इस क्षत्रियकंड को भगवान महावीर का जन्म मुखा था। यदि इस दलीस को न मानकर इस क्षत्रियकंड को भगवान महावीर का जन्म मुखा है क्योंकि वर्तमान में वहां जैनधमानयायी एकदम नहीं हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसी भामक-कल्पनाए एकदम खोलली हैं। ऐसी कुर्युक्तयों से भी भगवान महावीर का जनमस्थान वैशाली कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

# राजा सिद्धार्थ का.प्त्र राजा नन्दीवर्धन

(११) अंग-मगध के राजा अजातशत्र (कोणिक) ने उग्न मेना लेकर वंशाली पर प्रलयकारी और विदेह जनपद के महाराजा चेटक (अपने नाना) के माथ १२ वर्षों तक प्रलयंकारी भयंकर युद्ध करके उन्हें परास्त किया। पश्चान वंशाली में गधों में हल चलाकर उसे नष्ट-भ्रष्ट (तहस-नहम) कर विया एवं उसका नामो:-निशान मिटाकर विदेह गणतंत्र को अपने राज्य में मिला लिया। यदि यह घटना भगवान महावीर के जीवनकाल में हुई। यदि कडंग्राम (क्षत्रियकुडं-ब्रह्मणकुडं) वैशाली के मोहल्ले होते तो उस मोहल्ले के उमराव वड़ा भाई राजा नन्दीवर्धन होता तो उसका राज्यक्षेत्र भी वैशाली के माथ ही

सम्बद्ध हो जाता और यह स्वयं भी मारा जाता या अपना निकासस्थान छोड़कर कहीं अन्य जाता जाता। न नन्दीवर्धन रहता न सित्रयकुंड रहता। यह भी अपने राज्य से हाथ धो बैठता। परन्तु वैशाली ध्वंस हो जाने पर भी राजा बन्दीवर्धन और जसका राज्य सुरक्षित रहे। क्योंकि राजा नन्दीवर्धन और उसका राज्य भगवान महावीर के समय में विद्यमान थे। तभी तो भगवान महावीर के पावापुरी में निर्वाण होने के समाचार पाते ही जनके वाहसंस्कार के अवसर पर शीघ पावापुरी पहुंच गये। यह बात भी ध्यानीय है कि यदि बैशाली में क्षत्रियकुंड होता तो यह पावापुरी से अधिक दूर होने से वे वहां दाहसंस्कार के समय पर कदापि नहीं पहुंच सकते थे। अतः नन्दीवर्धन और जसके राज्य का सुरक्षित रहना ही हमें लच्छुआड़ वाले क्षत्रियकुंड को ही भगवान महावीर का जन्मस्थान मानने को बाध्य करती है।

(१२) विजयी अजातशत्रु ने अंग जनपद को पहले ही अपने राज्य में भिला लिया था। क्षत्रियकुंडग्रामनगर पहाड़ों से घिरा होने से प्राचीनकाल में राजा अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिये ऐसे स्थानों में ही राजधानी बनाया करते थे और ऐसी पहाड़ी पर ही मज़बूत किला बनाते थे। राजा सिद्धार्थ ने भी इन पहाड़ियों पर सुदृढ़ किला बनवाया था। जिस की टूटी-फूटी दीवारें आज भी इन पहाड़ियों पर देखी जा सकती हैं। अजातशत्रु केलिये इस किले को जीतना असंभव था। क्योंकि वैशाली के युद्ध में उसकी सैनिकशक्ति कम हो गई थी। इसलिये यह अजातशत्रु के अधीन नहीं हो पाया।

# ४. भाषाशास्त्र (LINGUSTICAL)

भगवान महावीर ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार अपनी स्थानीय भाषा अर्धमागधी में किया था। यदि वैशाली में उनका जन्म होता तो उनकी भाषा अर्द्धमागधी न होकर वज्जी अथवा वैदेही होती। अर्द्धमागधी भाषा का यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो कि भगवान महावीर का वास्तिक जन्मस्थान ढूंढने में अमोच सहयोगी है। लच्छुआड़ का सभी पवंतीय प्रदेश आज भी मागधी भाषा-भाषयों की परिधि में आता है।

क्छ नोगों का मत है कि भगवान महावीर के समय में सोरे भारत की भाषा अर्द्धमागधी थी. पर यह मान्यता निराधार है यदि उस समय सारे भारत की भाषा अर्धमागधी होती तो समकालीन बुद्धदेव ने यह भाषा न अपना कर पालीभाषा में अपना उपदेश क्यों दिया? संस्कृत नाटकों में जिस प्राकृत भाषा का प्रकोग किया

गया है। वह भी अर्द्धमागधी से भिन्न है। दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थों की प्राकृत भाषा भी अर्द्धमागधी नहीं है। अतः यह प्रमाण हमें मानने के लिये बाध्य करते हैं। कि अर्द्धमागधी सारे भारत की भाषा नहीं थी अपित अर्द्धमागधी मगध और इसके निकटवर्ती प्रदेश की भाषा थी। भगवान महावीर की यह मातृभाषा होने से उन्होंने इसी भाषा में उपदेश करने का निर्णय लिया कि जनता को मातृभाषा समझने में सुविधा रहेगी।

#### ५. पुरातस्य (ARCHAEOLOGICAL) केन्द्र

वैशाली को भगवान महावीर का जनमस्थान माननेवाले अपनी बात की पुष्टि केलिये कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी देते हैं जो इस प्रकार हैं। ईं. मर्ने १९०३-४ डा. ब्लाक की देख-रेख में यह खुदाई का काम हुआ। बाद में १९१३-१४ में डा. स्पूनर ने यहां खुदाई शुरू की। विशालगढ़ की खुदाई सँ बहुत सी महरें और पदार्थ मिले जिससे वैशाली की स्थित पूर्णरूप में मुद्रह हों? गयी और अब तो यहां बुद्ध की अस्थियां भी मिल गयी हैं अतः इसके बारे में किंचित भी शंका नहीं की जा सकती। इन अस्थियों की चर्चा वौद्ध चीनीयात्री ह्वेनसांग ने भी की हैं। उसके यात्रा विवरण के आधार पर प्रातत्ववेत्ता वर्षों मं ढंढ निकालने के प्रयास में थे। यह स्थान अब तक राजा विशालगढ़ के नीम मे प्रसिद्ध है यह आयताकार है और ईंटों से भरा है इसकी पर्रिध लगभग एक मिल है। डा. ब्लाख के अनुसार यह गढ़ उत्तर की ओर ७५७ फुट र्डाक्षण की ऑस्ट्री ७८० फुट पूर्व की ओर १६४४ फुट और पश्चिम की ओर १६४० फुट मेंस्ब्री है। पास के खेतों की अपेक्षा खंडहरों की ऊंचाई लगभग आठ फट है। वीक्षणें की छोड कर इसके तीनों ओर खाई है। इस ममय यह खाई १२५ फट चौडीहिं। किन्त कनियम ने इसकी चौडाई २०० फट लिखी है इसमें महज ही अनिमान लगाया जा सकता है कि इस किलें के तीन ओर खाई थी। वर्षा और जाई मिनेकिलें का रास्ता दक्षिण दिशा से रहा होगा। गढ़ में पश्चिम की ओर ५२ (बाबन) . पोखरों के उत्तरी भोटे पर एक छोटा सा आर्धानक मॉन्टर है बहां बद्ध, बोधिसत्व, विष्णु हर, गोरी गणेश, सप्तमातुका, तथा जैन तीर्यकर की एक चौडत मध्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। वह भी महाबीर अथवा चैटक के कास की नहीं इनसे 9000 वर्ष बाद की है। इन मनियों के अनिर्देश यहीं में जो अत्यन्त महत्वपर्ण चीजें मिली हैं वे राजाओं रानियों तथा अन्य अधिकारियों के नाम महित मैकड़ों मुद्राए हैं इनमें में कुछ मद्राओं पर लख उन्केल

9. महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त की पुत्नी महाराज श्री मोविन्दगप्त की माता महादेवी श्री ध्वस्वामिनी। अर्थात् महाराज श्री चन्द्रगप्त की पत्नी, महाराज श्री गोविन्दगप्त की माता महादेवी श्री ध्वस्वामिनी। २. यवराज भट्टारक पादीय वर्लाधकरण। अर्थात् माननीय श्री यवराज की मेना का कार्यालय। ३. श्री परमभट्टारक पादीय कुमारामात्याधिकरण। अर्थात् राजा की मेना में लीन कमार के मन्त्री का कार्यालय। ४. दण्डपाशाधिकरण। अर्थात् दण्डाधिकारी का कार्यालय। ५. तीरभक्त्यपरिकाधिकरण। अर्थात् तिरहत (तिरभिक्त) के राज्यपाल का कार्यालय। ६. तीरभक्तो विना विधानस्थापकाधिकरण। अर्थात् तिरहत (तीरभिक्त) के समाचार-मंशोधक का कार्यालय। ७. वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण। अर्थात् वैशाली नगर के राज्यशामन का कार्यालय।

जैनश्रुति के अनुमार यहां बावन पोखरें (पृष्कर्गणयां) थीं। किन्त किनंघम बावन में में केवल १६ का पता पा मके थे। वैशाली के राजाओं के राज्याभिषेक केलिए इन पोखरों का जल काम में लिया जाता होगा।

#### बनियाऔर चक्रामदास

बंसाइगढ़ के उत्तर-पश्चिम में लगभग एक मील की दूरी पर विनयागांव है इसका दक्षिणी भाग चक्रामदास है। एच. बी. डब्ल्यू गैरिक ने यहां से प्राप्त दो प्रस्तर मृतियों का उल्लेख किया है जो माप में (१) १२ फ्ट २ इंच १ १४ फ्ट २ इंच और (२) एक फ्ट १० इंच १ १ फुट ३ इच थी। (ये प्रतिमाण जैन नहीं थीं) यहां सिक्के, मिट्टी के पात्र आदि भी प्राप्त हुए हैं। यहां से मिली वस्त्ओ में मिट्टी का बना दीवट भी है। गले के आभूषण मिले हैं। गढ़ और चक्रामदास के बीच लगभग आधा मील लम्बा पोखर है जो घुडदौड़ के नाम से प्रसिद्ध है चक्रामदास के दक्षिण-पश्चिम में कुछ ऊंचे स्थल हैं जिनपर प्राचीन खंडहर है।

# कोलुआ

गढ़ के उत्तर-पश्चिम में लगभग एक मील की दूरी पर कोलुआ नामक स्थान में अशोक का स्तम्भ (बरबरा की दक्षिण पूर्व में एक मील की दूरी पर स्तूप), मर्कट हृद (रामकुंड) है। वैशाली के संबंध में हचुड़सांग ने जो लिखा है उससे इन स्थानों का ठीक-ठीक मेल बैठता है। इसमें वैशाली के राजप्रासाद की परिधि ४-५ ली (५ ली = १ मील) लिखी है। वर्तमान गढ़ की परिधि ५ हजार फट से कछ कम है। ये दोनों स्थिनियां एक दूमरे से अत्यन्त निकट हैं। उसने लिखा है कि उत्तर पश्चिम में अशोक द्वारा बनाया हुआ एक स्तृप है और १०-६० फट ऊंचा पत्थर का एक स्तर्भ है इसके शिखर पर सिंह की मूर्ति है। स्तर्भ के दक्षिण में एक तालाब है जब बढ़देव इस स्थान पर रहते वे तब उनके उपयोग केलिए ही यह निर्माण किया गय था। पोखर से कुछ दूर पश्चिम में एक दसरा स्त्प है यह उस स्थान पर है जहां बन्दरों ने बढ़ को मध् अपण किया था। पोखर के उत्तर पर्व के कोने पर बन्दर की एक मूर्ति भी है।

आजकल की स्थिति यह है कि कोलुआ में एक स्तम्भ है। जिस पर सिंह की मृति है उसके उत्तर में अशोक स्तम्भ है इसके दक्षिण की ओर रामकुंड पोखर है जो कि बौद्ध इतिहास में मर्कटहद के नाम से प्रसिद्ध है।

यहां की जनता अशोकस्तम्भ को भीम की लाठी कहती है यह भीम में २५ फट २ इंच ऊंचा है। स्तम्भ का शीर्षभाग घंटी के आकार का है। जो २ फट ९० इच ऊचा है। इसके ऊपर के प्रस्तर खंड पर उत्तराभिमल एक सिंह बैठा है। जनरल क्रिनंघम ने चौदह फट नीचे तक इसकी खदाई की थी तब भी स्तम्ब उन्हें उतना ही चमकीला मिला था जिनना कि वह ऊपर था। मनम्भ के उत्तर में बीम गज की दरी पर एक ध्वस्त स्तप है यह १५ फट ऊचा है। धर्रती पर इसका व्यास ६५ फट है इसमें लगी ईटों का आकार १२ ६९ ६२% इच है। स्तप क जपर एक आर्धानक मींदर है। इसमें वौधिवक्ष के नीचें स्पर्शमद्रा में बैठी बढ़ की एक विशाल मित है। जो मकट हार और कर्णभएण पहने है। (अलंकत मित बोधिमत्व की कहलाती है ऐसी अलंकत मनियां बढ़देव की बोधि प्राप्ति से पहली अवस्था की हैं) इस मिर्न के दोनों तरफ अलकारों से औंकन वैठी हुई मित्यां भी हैं। उनके हाथ इस प्रकार हैं कि मानो बोधि प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन दोनों छोटी मिनयों के नीचे निम्निनियन पाँक्तयां नागरी म उत्कीर्ण है- १ देय धर्मों (अन्य प्रवर महायान यांधनः कांगंकोछाहः (उत्साहस्य) मा (ि) णक्य सुत्तस्म। २. यदत्र पुण्यं नदभवत्वाचार्यौ-पाध्याय माना पितोरात्मानञ्च पर्वागमम (क) ३ त्वा में कल (त) त्वरारोरनत्तर (ज्ञाना वा ध्येति)। अर्थान् माणिक्य के पत्र लेखक और मेहायान के परमानयायी उत्साह का धर्म प्रवंतक किया गया यह दान है। इसमें जो भी पण्य हा वह आचार्य उपाध्याय, माता पिता और अपने से लेकर समस्त प्राणिमात्र क अनन्त्रकत्याण केलिये हो।

स्तम्भ से ५० फुट की दृरी पर रामहृद अथवा मकंटहृद है। इसके किनार कृटागारशाला थी इसी शाला में हा बुद्ध ने अपने निवाण की अपने शिष्य आनन्द को सूचना दी थी। यहां खुदाई करने पर पूर्व से पश्चिम की ओर आनेवाली एक मोटी दीकार है यह पक्की ईंटों की बनी है। इसकी ईंट ६ x % ½ x द इंच की है। दीवार के पश्चिमी छोर पर एक छोटे स्तूप के अवशोष पाए गए हैं। इसकी ईंटे इश्वर-उधर बिखरी पड़ी थीं। जिसका ऊपढ़ी भाग बोल था उसके बीच में एक चौकोर छेद था। किनंघम का मत है कि यह स्तूप के ऊपर की ईंट रही होगी। कोलुका, बनिया और बसाद से पश्चिम में न्योरीनाला का पुराना घाट बहुत दूर तक चला गया है। अब इसमें खेती होती है।

यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि प्राचीन वैशाली के चारों कोणों पर चार शिविलंग स्थापित थे। इस का आधार क्या है कहा नहीं जा सकता। इसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। उत्तरपूर्वी महादेव जो क्पनछपरागाच्छी में है वह वास्तव में बुद्ध की मूर्ति है जो नागार्जुण है। उत्तरपश्चिम में एक संगमरमर का लिंग बना हुआ है। यह बिल्कुल आधुनिक है इन दोनों को यहां की जनता बड़ी श्रद्धां भूकित भाव से पूजती है।

### बौद्ध यात्रियों के काल में वैशाली

बृद्ध की अन्तिम यात्रा के कथन के बाद लोगों ने यह स्तुप बनवाया था। यहां से पश्चिम में तीन चार ली की दूरी पर एक स्तूप है। बुद्ध के परिनिवर्णि से सौ वर्ष बाद वैशाली के भिक्षओं ने विनयदशशील के विरुद्ध आचरण किया था। इस स्थान से चार योजन चलकर पांच नदियों के संगम पर पहुंचे। आनन्द मगुध से अपने परिनिर्वाण केलिए वैशाली को चले, देवताओं ने अजातशत्र को सूचना दी। वह त्रन्त रथ पर बैठकर सेना के साथ नदी पर पहुंचा। जब वैशाली के लिच्छिबयों ने आनन्द का आगमन सुना तो उन्हें लेने केलिए वे भी नदी पार पहुंचे। आनन्द ने सोचा कि आगे बढ़ता हूं तो अजातशत्र बुरा मानता है यदि लौटता हूं तो लिच्छिवी रोकते हैं। परिणामस्वरूप आन्त्द ने नदी के बीच ही तेजोकसिन (तेजाकृत्सन) योग के द्वारा परिनिर्वाण लाभ किया। इनके शरीर को दो विभागों में विभक्त कर एक-एक दोनों तटों पर पहुंचाया गया। दोनों राजाओं आधा-आधा शारीर मिला। वे लौट आये और अपने स्थानों पर स्तूप बनवाये। युवांगच्यांड ने लिखा है कि इस (वैशाली) राज्य का क्षेत्रफल लगभग ५००० ली (एक हजार मील) है। भूमि उत्तम तथा उपजाऊ है, फल फल बहुत अधिक होते हैं। विशेषकर आम और मोच (केला) अधिकता से होते हैं। महंगे बिकते हैं। जलवाय सहज और मध्यम है। मनष्यों का आचरण शह और सच्चा है। बौद्ध एवं बौद्धेतर दोनों ही मिलजुल कर रहते हैं। यहां कई सी संघाराम खंडहर हैं। तीन पांच ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम भिन्नु रहते हैं १०-२० मिन्दर देवताओं के हैं जिनमें जनक धर्मानुषायी उपासना करते हैं बैच धर्मानुषायी काफी संख्या में हैं। वैशाली राजधानी कुछ-कुछ खंडहर है। पुराने नगर का घरा लगभग ६०-७० ली (१२-१४ मील) है और राजमहल का विस्तार ४-५ ली (लगभग १ मील) के घेरे में है। बहुत बोड़े लोग इसमें निवास करते हैं। राजधानी के पश्चिमोत्तर ५-६ ली की दूरी पर एक संघाराम (बौद्धमठ) है उसमें कुछ बौद्धनिक्ष रहते हैं ये लोग सम्मतिय संस्था के बनुवायी है।

उपर्युक्त सारे विवरण में विशेषरूप से बौद्ध संप्रदाय केलिए ही लिखा गया है क्योंकि इस विवरण में बौद्ध यात्री ह्वेनसांग के लेखों का आधार है। बैक्छर्म के विषय में कोई विशेषजानकारी नहीं है अतः यहां पर दो तीन मुद्दों पर ही विचार करना है—

१. लेखक ने विशालगढ़ के पश्चिम में ५२ पोखर के उत्तरी मोड़ पर एक छोटे से आर्धानक जैनेतर मन्दिर का उल्लेख किया है और इस क्षेत्र में नौड़, वैणाव आदि सप्रदायों की मूर्तियों के प्राप्त होने का भी जिक्र किया है। एवं जैन तीर्थंकर की मध्यकालीन खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है ऐसा लिखा है। २. सैकड़ों मुद्राएं मिली हैं जिन पर जैनेतर राजा रानी अथवा उनके कार्यालयों बादि के लेख ऑकत हैं। ३. कोलुआ, बनिया और बसाइ एक ही पंक्ति में एक-एक मील की दूरी पर हैं। ४. इस क्षेत्र में आम और केले के कृक्षों की विशेष पैदाबार है। ६. ह्वेनसांग के समय में वैशाली में जैन धर्माबलम्बयों की संख्या काफी बी। ६. विदेह में प्राचीनकाल में बौद्धस्तंभ और स्तूप विद्यमान थे जो वर्तमान में प्रायः खण्डित है।

आचार्य श्री विजयेन्द्र सूरि ने क्षत्रियकुंड को वैशाली में सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त इन बातों का आलंबन लिया है।

# उपर्युक्त संदर्भ पर विचारणा

१. यहां जो जैनतीर्थंकर की मध्यकालीन खाँडत मूर्ति मिलने का उल्लेख किया है। वह विक्रम की १२/१५ शक्तास्टी की है इस पर कोई लेख अथवा लांछन अंकित होने का भी उल्लेख नहीं किया गया अतः यह महावीर की प्रतिमा नहीं है और न महावीरकालीन है। यदि यह मूर्ति महावीर की होती तो आचार्य श्री इसका नाम और समय फोटी कादि जपने मत की पृष्टि केलिए अवश्य देते इसरी बात यह है कि एक अनवा अनेक तीर्थंकरों की प्राचीन अथवा अर्वाचीन खंडित या बखंडित मूर्तियां मिल भी जाती तो जरूरी नहीं है कि इस बाधार से वैशाली को भगवान महावीर का जन्मस्थान मानलिया जाय। जहां जिसके अनयायी होते हैं वहां वे लोग अपने इंप्टदेव की पूजा-अर्चा-अनित केलिये उनके स्मारक, मंदिर, प्रतिमाएं, स्थापित करलेते हैं। इसलिये जहां जिस तीर्थंकर का स्मारक, मंदिर, प्रतिमा हो उसे उस तीर्थंकर का जन्मस्थान होना ही है ऐसी मान्यता भांत और खोखली है। (२) वैशाली में जो सैकडों मुद्राए व महरें मिली हैं उनमें जैनों संबंधी एक भी नहीं है। अतः जन्मस्थान की पृष्टि केलिये इनका कोई उपयोग नहीं है (३) वैशाली में कोल्आ, बनिया और वसाढ़ एक ही विशा में हैं। और एक-एक मील की दरी पर पिन्तबह होने से भी कोलआ अथवा बसाढ़ को क्षत्रियकंड की कल्पना करलेने से भी उन्हें भगवान महावीर का जन्मस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राचीन जैनागम शास्त्रों की मान्यता इन्हें एक ही दिशा में मानना स्वीकार नहीं करती। हम पहले भी विस्तार से लिख आये हैं कि वैशालीगड नदी के पर्वी तट पर था एवं बनिया (वाणिज्यग्राम) और कोलआ (कोल्लाग) गडकी नदी के पश्चिमी तट पर थे अतः ये उस समय की भौगोलिक मान्यता के विरोध में जाते हैं (४) वैशाली क्षेत्र में आम और केले के बुधों की उपज बहुत संख्या में थी इस क्षेत्र में शाल, आंवला, आदि के उपज का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान महावीर के दीक्षा लेने के बाद दीक्षा स्थान से चलकर जहां-जहां उनका विहार हुआ वहां वहां शाल, आंवला आदि वृक्षों की बहतायत थी। बहशालादि उद्यानों कां जिक्र बार-बार आता है अतः इससे भी वैशाली को भगवान महावीर का जन्मस्थान मान्ने की पृष्टि नहीं होती (५) कहीं पर जैनधर्मियों की अधिकता होने से ही उस स्थान को तीर्थंकर का जन्मस्थान नहीं माना जा सकता। क्योंकि जैन धर्मान्यायी प्राचीनकाल से वर्तमान तक यत्र-तत्र-सर्वत्र देश-विदेश के नगरों, ग्रामों में अधिक संख्या में भी रहते आये हैं और रहेंगे अत इस आधार से भी भगवान महावीर का जन्मस्थान वैशाली मान लेना यिनतसंगत नहीं है। इसपर हम विस्तार से लिख आये हैं (६) विदेह आदि जनपदो में जैनों के बहुत संख्या में स्तम्भ, स्तुप आदि थे जिन्हें विदेशी बौद्धयात्रियों ने बौद्धों के मानकर अपनी यात्राविवरणों में लिखकर बौद्धधर्मकी छाप लगा दी है और इसी को आधार मानकर इतिहासकार इस भ्रांत मान्यता को पाट करते जा रहे हैं यह खेद का विषय है।

# जैनशासन में स्तूपों का निर्माण

यह बात निर्विवाद है कि बैनधर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है इसे कालकी परिधि में नहीं बांधा जा सकता (इसका हम जैनधर्म के प्रकरण में विस्तार से उल्लेख कर आये हैं) वर्तमान जबसर्पिणीकान में इस धर्म के आदि प्रवर्तक भगवान श्री ऋषभदेव (बादिनाय) हुए हैं और क्रमशः वर्धमान महावीर तक २४ तीर्यंकर धर्मप्रवर्तक हो चुके हैं। महाबीर बुद्ध के समकालीन थे। शाक्यमनि गौतमबद्धदेव ने बृद्धधर्म की स्वापना की। तीर्यंकरों, श्रमणों, श्रमणियों की स्मृति में श्री ऋषभदेव से लेकर बाजतक जैनों ने स्तुपों का निर्माण किया है। जैन साहित्य में अनेक जैनस्तुपों के उल्लेख मिलते हैं। आचार्य जिनदत्त सिर के जैनस्तुपों में सुरक्षित शास्त्र भंडारों से कुछ ग्रंथ प्राप्त करने के उल्लेख मिलते हैं। जैनसम्राट संप्रति मौर्य ने अपने पिता कणाल के लिए तक्षशिला में स्तप का निर्माण कराया था। जैनसाहित्य में तक्षशिला, कैलाश (अष्टापद) पर्वत पर तीन स्तपों, हस्तिनाप्र में पांच स्तुपों, सिंहप्र (पंजाब), भगवान महावीर की निर्वाण भिम पावापरी आदि भारत में सर्वत्र जैनस्त्यों के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। मथरा में स्पार्श्वनाथ के ध्वंस जैनस्तुपों की खुदाई से सैकड़ों जैनप्रतिमाएं आयागपट्ट आदि मिले हैं। वैशाली में अतिप्राचीनकाल से बीसवें तीर्थंकर मनिस्वतस्वामी का जैनस्तुप तथा अन्य भी स्तुप थे। जिसका जिक्र बृद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से किया है। जिसकी पूजा अर्चा वहां के राजा चेटक तथा प्रजा करते थे। उस मनिस्वतस्वामी के स्तप को वैशाली विजय करते समय ध्वंस कर दिया गया था। तक्षशिला में बीसों जैनस्तुप थे। काश्मीर में ई. पू. १५वीं शताब्दी में राजा सत्यप्रतिज्ञ अशोक, उसके पत्र जलोक, ललितादित्य आदि अनेक राजाओं, मीत्रयों आदि ने जैनस्तपों का निर्माण कराया था। कलिंगाधिपति जैनराजा महामेघबाहन खारवेल ने (वि. प.) उड़ीसा में खंडीगरि उदयगिरि पर्वत में जैनगफाओं का निर्माण कराया। भरत चक्रवर्ती, सम्प्रति मौर्य, नवनन्दों आदि ने, महाभारत-कालीन कांगडा (हिमांचलप्रदेश) केलिये आदि में अनेक चक्रवर्तियों, प्रतापी राजा, महाराजा हुए है। जिन्होंने जैनस्तुपों, गफाओं, गगनचस्वी मन्दिरों, जैनतीर्थों का निर्माण कराया था। ऐसे उल्लेख जैनसाहित्य और शिलालेखों में भरे पड़े हैं। ऐसा होने पर भी बौद्ध-चीनीयात्रियों ने किसी भी जैनगफा का उल्लेख नहीं किया। कवि-कल्हण ने राजतर्रोगनी में कहा है कि काश्मीर के जैननरेशों द्वारा अनेक राजाओं महाराजाओं, मीत्रयों, गहस्थों ने जैनस्पतीं, गफाओं, मींदरों का निमार्ण कराया था विदेशी बौद्ध यात्रियों ने भारत में आकर जहां भी कोई स्तुप पाया उसे वौद्धों केनाम की घोषणा कर दी। र्कानधम आदि पश्चात्य परातत्ववेत्ताओं ने भी जैनम्तपों, घेरों को हमेशा बौद्धों का कहा है। यह आश्चर्य की बात है। ई. मं. १८९७ में ब्लह साहब ने जब मधरा के वैनस्तूप का पता लगाया और क्य तक एक क्या शीर्षक उनका निक्य प्रकाशित नहीं हुआ तब तक ऐसी ही भ्रांति चलती रही ई. सं. १९०१ में अब उनका यह निबन्ध प्रकाशित हुआ तब मालूम हुआ कि बौद्धों के समान बौद्धकाल से भी पहले जैनों के घेरे और स्तूप बहुनता से मौजूद थे।

भारतीय पुरातात्विक विद्वान दृढ़ता के साथ वैशाली को भगवान महावीर का जनसम्बान शायद इसलिए भी मानने लगे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ जैनतीर्थंकरों की खींडत अखींडत मूर्तियां प्राप्त हुई है परन्तु तैर्वश्री अजयकुमार सिन्हा रिजस्टिरिंग पदाधिकारी पुरातत्व विभाग भागलपुर लिखते हैं कि पुरातत्ववेत्ता होने के नाते मैंने वैशाली, कुंडलपुर और लच्छुआड़ इन तीनों स्थानों का मर्वेक्षण किया है।

लच्छुआड़ और उसके आस-पाम के क्षेत्रों में भगवान महावीर की काले पाषाण की बैठी हुई कुछ आकर्षक मृतिया देखी हैं। जिनपर लेख ऑकत हैं और काफी मृतिया जिनपर लेख ऑकत नहीं हैं प्राचीनकाल की हैं वह जो मृनिद्धों में पधारी हुई हैं और उनकी पृजा अर्चा होती है। निश्चय ही विक्रम की ९वीं शाताब्दी की हैं तथा बहुत ही विशाल हैं। कुछ इन में भी प्राचीन हैं। ये मझ बाते इस स्थान को जनमस्थान मानने की पीप्ट करनी हैं। परन्त कोई भी ऐमा प्राचीन अवेशप बैशाली में नहीं पाया गया। ध्यानीय है कि परम्पराये मुशांकल में स्वतम हुआ करनी हैं। प्राचीनकाल में ही इस परम्परा ने सदरवर्ती यात्रियों को लच्छुआड़ की ओर आकर्षित किया है। परन्त वैशाली में भगवान महावीर का जनमस्थान मान कर वहां कभी भी कोई जैनयात्रीसघ या जैनयात्री नहीं गया और न हीआजनक इसका उल्लेख या विवरण ही मिल पाया है।

### क्षत्रियकुंड की प्राचीन और अर्वाचीन मान्यताओं पर विचार

६-७ भौगोलिक और तर्क (GEOGRAPHICALLY & LOGICALLY) आर्यदेश और क्षत्रियक्ंडनगर (१) भारतका के मध्यखंड में २ ६। (साहे पच्चीस) आयदेश (जनपद) है— जहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव बादि शलाका-पुरुष जनम लेते हैं, वे आयदेश कहे जाते हैं। तीर्थंकर, श्रमण-श्रमणियां प्रायः इन्हीं क्षेत्रों में विहार (आते, जाते और निवास करते हैं) इसलिए तीर्थंकरों की विहार-भूमियां, कल्याणक-भूमियां इन्हीं जनपदों में हैं। क्षित्रयकंडनगर मगध जनपद में और वैशाली विदेह जनपद में हैं। ये दोनों आयदेश में हैं। यथा—

#### आयदेश नामावनि 6?

| आर्यदेश  | राजधानी       | आर्यदेश             | राजधानी         | आर्यदेश          | राजधानी      |
|----------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
| १. मगध   | गजगृही        | १०. जांगल           | अहिछत्रा_       | <b>१९. चे</b> दी | श्राक्तिमति  |
| २ अंग    | चम्पा         | ११, बत्स            | कीशाम्बी        | २०. सिध्सौवीर    | बीतभयपतन     |
| ३. बग    | ताभ्रार्लाप्त | १२. सौराष्ट्र       | द्वारवती        | २१. स्रमेन       | मथुरा        |
| ४ कलिंग  | काचनपुर       | १३. विदेह           | मिथला           | २२. भंगी         | पावा         |
| ५. काशी  | वाराणमी       | १४. मलय             | भहिलपुर         | २३. वर्त्त       | मामप्री      |
| ६. कोशल  | साकेत         | १५. मत्स्य          | वेराट           | २४. कृणान        | श्रीवस्ती    |
| ७. क्र   | हस्तिनापुर    | <b>१६ शांडि</b> ल्य | <b>गन्दीपुर</b> | २५. राड          | कोरिवर्ष     |
| ८ क्शातं | शौरीप्र       | १७. अस्त्व          | वारुणी          | २५।।केकेय        | श्वेताांविका |
| •        |               |                     |                 | (पंजाव)          | (स्यालकोट)   |
| ९. पाचाल | कांपिल्य      | १८, दशार्ण          | मृतिकावती       | के निकट एक न     | सर)          |

बौद्धग्रंथों में १६ जनपद मध्यदेश में होना लिखा है। यथा— १. काशी, २. कौशल, ३. अंग ४. मगध ५. विज्जि, ६. चैतीय (चेटी) ७. मल्ल, ६. वंश (वत्स), ९. कुरु, १०, पांचाल, ११. मच्छ (मत्स्य) १२. शृरसेन १३. अस्मा (अश्यक), १४. अवन्ती १५. गांधार १६. कम्बोज।

जैनशास्त्रों २५।। आर्यदेशों, और बौद्धग्नंथों में १६ जनपदों को भारतवर्ष में मध्यदेश कहा है। यानि ये धर्मक्षेत्र हैं। अंच, मग्छ और चिन्छ (विदेह) इन तीनों जनपदों को इन दोनों ने धर्मक्षेत्र कहा है।

भगवान महावीर की प्राचीन बन्मभूमि का मान्यता लच्छुआड़ के निकट कुंडग्राम मगध्य जनपद की है। अवांचीन मान्यता विज्य (विदेह) जनपद की राजधानी वैशाली के एक मोहल्ले की है। ये दोनों मध्यंदेश-आयंक्षेत्रों में हैं।

## विदेह की राजधानी वैशाली

भगवान महावीर के समय में वैशाली विज्ञ गणतंत्र राज्य का केंद्र नगर एवं राजधानी थी। लिच्छिवी क्षत्रिय जाति के चेटक यहां के महाराजा थे। उस समय लिच्छिवयों का प्रभाव और प्रीमिंह खब थी। विदेह जनपद सभ्यता और संस्कृति की चरमसीमा पर थे। इतिहास में विदेह, वैदेही, विदेहदत्ता, लिच्छिबी दोहित्र, वैशालिक आदि विशेषण अथवा नाम विशेष आदरणीय एवं प्रशंसनीय थे। महाराजा चेटक के शासनकाल में वैशाली महावैभवशाली और उन्नत नगर था। यह भगवान महावीर की निनहाल थी। महाराजा चेटक भगवान महावीर के मामा और नन्दीवर्धन के समुर थे एवं दृढ जैनधर्मी थे।

### वैशाली और वसाढ़

वैशाली ध्वंस हो जाने पर आज उसके स्थान पर वसाडगढ़ है। जो पटना से २७ मील उत्तरं की तरफ है। इसके वायव्यकोण में वीनयांगांव है। वायव्योत्तर में कोल्आगांव है। ईशान में वस्क्डग्राम है और पर्व में कामनगाच्छी है। नैक्सत्य कोण में स्तप, बनिया और कोलआ के पश्चिम में त्योरी नाला है। इसे नेवला नाम की नदी भी कहा जाता है। प्राचीनकाल की वैशाली, वाणिज्यग्राम और कोल्लाग के साथ अर्वाचीन वसाह, र्वानयां और कोलआ की मात्र नामसम्याता है। जर्बाक र्वानया और बसाह के वीच गंडकी नदी है। यह भिन्नता है। नदी का बहाव बदल गया हो अथवा गांवों का स्थान यदल गया हो परन्त यह बात चौकस है कि इम वमाढ और बनिया के बीच नदी नहीं है। ञांतिका अथवा नादिका गांव वैशाली के दक्षिण में था. यह वसाढ़ के दक्षिण में नहीं है। वसकंडग्राम वैशाली के ईशान में नहीं था। यह आज वसाढ़ के ईशान में है। क्षत्रियकड और ये दोनों एक कैसे बन मकते हैं? कड़पुर के बदले वसकड़ शब्द बने इसका आधार पाठ भी नहीं मिलता। कर्दाचित कल्पना करें तो भी कुडग्राम के स्थान पर वसकंड बना हो ऐसा मानने के बदले वैश्यग्राम के स्थान पर वासकंड बना हो ऐसा मानना अधिक तर्कसंगत है। अलग प्रमाणों से यहां तो इतना ही कहा जा सकता है कि वैशाली के स्थान पर आज वसाढ़ गांव बसा हुआ ŧ,

# राजधानी कुंडपुर

आचारांग. भगवती, कल्पसत्र, आवश्यक निर्युक्ति में क्षत्रियकंड केलिये कंडपरनगर, माहणकंडग्रामनगर, र्खात्रयकंडग्राम नगर, र्दाक्षण ब्राह्मणकंड, मान्नवेश, उत्तरक्षत्रियकंडपर मान्नवेश ब्राह्मकुंडग्राम आदि शब्दों का प्रयोग है। कि हमने यहां फुटनोट में आचारांग, कल्पसूत्र, भगवती, आवश्यक निर्युक्ति आदि के पाठों में आए कुंडपुर आदि शब्दों के प्रमाण दिये हैं।

इससे जात होता है कि कुंडपुर बड़ा नगर था। उस के दो भाग थे। पूर्व में ब्राह्मणकुंडनगर और पश्चिम में क्षत्रियकुंडनगर था। इन दोनों के भी दो-दो विभाग थे। १. उत्तर ब्राह्मणकुंडनगर और २. दक्षिण ब्राह्मणकुंडनगर। इन विभागों में ब्राह्मणों के घर विशेष थे। ३. उत्तर क्षत्रियकुंडनगर ४. दक्षिण क्षत्रियकुंडनगर इन दो विभागों में क्षत्रिय अधिक रहते थे। ब्राह्मणकुंड के पास बहुशालचैत्य उद्यान था। इस उद्यान के बीच में चैत्य था। क्षत्रियकुंड के पास जातखंडवनउद्यान था। इस उद्यान में चैत्य (मंदिर) नहीं था। भ इसी उद्यान में भगवान महावीर ने दीक्षा ग्रहण की थी।

हम लिख आये है कि सन्निवेश के अनेक अर्थ है। सार्थवाह और मुसाफ़िर निवास जहां एक अर्थ यह भी होता है। जैसे वर्त्तमानकाल में अमुक-अमुक कोस के फासले पर मुसाफिरों की सुविधा केलिये डाकबंगले होते हैं। औरों केलिए पड़ाव म्थान होते हैं। मिनार होते हैं, सराय होती है, वैसे प्राचीन काल में मुनाफिरों र्केलिये बड़े-बड़े नगरों-गांवों में वैरान जंगलों में अमक कोस के फामले पर बावडी, जलाशय, पुष्करणी के निकट सन्निवेश होते थे। क्षत्रियकंड भी एक वड़ा नगर था, राजधानी भी थी। उसके बाहर साथवाहों, मर्साफरो केलिये राज्य की तरफ से विश्रामस्थल बनाये जाते थे। इसलिए वे नगर-ग्राम सन्निवेश के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कडपुर के राज्यपुत्र जमाली ने ५०० क्षत्रियों केमाथ और उसकी भायां प्रियदशांना ने १००० क्षत्रियाणियों के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षाए ग्रहण की थीं। इन आंकड़ों से जात होता है कि यंहा बहुत बड़ी सस्या में क्षत्रिय परिवार आबाद थे। इनकी ज्ञातृ प्रमुख अनेक जातियां थीं। इसी प्रकार बाह्मणकंड में बाह्मणों के घर बड़ी सख्या में थे। इस प्रकार इस समचय क्डपुरनगर में मुख्य रूप से क्षत्रिय एवं ब्राह्मण और गौण रूप से वैश्य, शिर्हपकार और अन्त्यज (चारों वर्णों के लोग रहते थे। इर्मालए यह महानगर था। तथा ज्ञातृवंशीय सिद्धार्थ के पश्चात् उसके पुत्र नन्दीर र्जन की राजधानी था। इसलिये यह महानगर था)। वेंडप्र के नगर विभाग, घरों, उद्यानों, दकानों, सन्निवेश के आंकड़ों से निःसंकोच कह सकते हैं कि भगवान महावीर के समय

कुंडपुर एक बड़ा जाहोजलाली वाला बहानगर था। भगवान महाबीर के स्वप्न, जन्म, वर्षीदान, दीक्षा बादि यहोत्सवों के वर्णन भी कुंडपुर को बड़े महानगरों के रूप में समर्थन करते हैं।

कुंडपुरनगर के राज्यपरिवार के वर्णन में मरेन्द्र, दंडनायक, युवराज, सेनापति, कोतवान, मंत्री, महामंत्री, दूत, द्वारंपाल आदि कीस प्रकार के पदाधिकारियों के कल्पसूत्र में वर्णन से स्पष्ट है कि कुंडपुर को राजधानी के रूप में पूरा समर्थन मिलता है। (हम इस का वर्णन विस्तार पूर्वक पहले कर आए हैं)

जैसे वैशाली लिच्छिवियों (बिज्जियों) का राजधानी भी, वैसे ही कुँडपुर भी एक महानयर और ज्ञातृक्षत्रियों की राजधानी था।

- १. कुडपुर किस स्थान में था, शास्त्रों में इस का वर्णन नहीं मिलता। किन्तु भगवान महावीर के विहार में बाह्मणकुंडग्राम का शास्त्रों में वर्णन आता है। यदि यह वही भगवान महावीर वाला बाह्मणकुंडग्राम का शास्त्रों में वर्णन आता है। यदि यह वही भगवान महावीर वाला बाह्मणकुंडग्राम होकर हो तो निश्चय है कि कुंडपुर नगर गंगानदी के दक्षिण में था। क्योंकि भगवान राजगृही से विहार करते हुए कोल्लाग, स्वर्णखल, और बाह्मकुंडग्राम होकर चंपा पधारे थे और उन्होंने वहां चौमासा किया था। इसका उल्लेख हम आवश्यक निर्युक्ति गाथा ७४-७५ मूलपाठ से कर आए हैं। इस संदर्भ में मान सकते हैं कि कुंडपुर गंगानदी के दक्षिण में राजगृही और चंपा के बीच में था। हम यह भी स्पष्ट कर आए हैं कि कुंडपुर एक स्वतंत्र राज्य था। उसके वायव्य में मगधराज्य उत्तर में सेदागिरि का प्रदेश और दक्षिण में मलय राज्य था।
- २. हम विस्तार से लिख आए हैं कि कुंडपुरनगर पहाड़ी-घाटियों पर था। भगवान के गर्भावस्था में दोहलों की पूर्ति, जन्मोत्सव, क्रीड़ास्थल, दीक्षा; जमाली, प्रियदर्शना, ऋषभदत्त बाहमण दम्पत्ति की दीक्षाएं सभी इन्हीं घाटियों पर हुए थे और उन घटनाओं की स्मृति में उन घाटियों के नाम की दिक्करानी आदि आज भी इस क्षेत्र के आबाल-वृद्धों के मुख से मुखरित होते हैं। यद्यपि इन घाटियों के ये नामकरण क्यों हुए? इसे वे भूल चुके हैं।
- ३. बाह्मणकुंड के निकट बहुशालचैत्य उद्यान था जहां ऋषभदत्त आदि की दीक्षाएं हुई थीं। आज भी इस क्षेत्र में शाल-आवला आदि वृक्षों की बहुतायत है। ये वृक्ष ऊंची पहाड़ियों पर ही पाए जाते हैं।
- ४. क्षत्रियकुंड से कुमारबाम जाने के लिए जल-स्थल दो मार्ग थे ऐसी स्थिति पहाड़ी जमीन होने के कारण ही हो सकती है। क्योंकि नदियां पहाड़ों पर बल (मोड़) खाती हुई चलती हैं।

४. ऐसी स्विति वें कुंडप्र पहाड़ी-बाटी पर ही होना बाहिए। ऐसा अनुमल किया वा सकता है। ऐसा जी हमें लिख बाए हैं कि प्राचीनकाल में अपनी एवं अपने देश की सुरक्षा केलिए अधिकतर पहाड़ियों पर ही राजधानियों का निर्माण होता था और उन्हें घेरते हुए किलों का निर्माण भी पहाड़ियों पर ही किया जाता था। जैसे निह्मीड़गढ़ आदि।

## क्षत्रियकुंड और नादिया (ञातिक) गांव

आवश्यक निर्युक्ति में श्वातखंडवन से कुमारग्राम जाने केलिये जो नदीमार्ग है। उस नदी का नाम नहीं लिखा एवं यह भी नहीं पता चलता कि उसमें बारह मास पानी रहता था या नहीं। पर यह तो स्पष्ट है कि चौमासे में वर्षा के कारण सब नदियों में भरपूर पानी रहता है। इसलिये यह नदी कार्तिक-मगिसर मास में पानी से अवश्य भरपूर होगी। यह नदी पहाड़ी होने के कारण ऐसा बल खाती होगी कि थोड़ा अधिक चलने पर बल खाती हुई बागे चले जाने से कुमारग्राम को स्थलमार्ग से भी जाया जा सकता था।

नदी के सामने गांव हो तो नदी को पार करना ही पंड़ता है। यदि नदी के इसी तट पर गांव-नगर हो और नदी बल खाती आगें बढ़ जावे और बीच में दूसरा बल खा कर पीछे चली जाती हो तब नदी के किनारे-किनारे स्थलमांग से चलकर सामने ग्राम पहुंच सकते हैं। यानि यदि ऐसा बल खायी नदी हो तो उसे लांघने की जरूरत नहीं पड़ती।

एक बात पहाड़ी नदियों की विशोध होती है- १. चानसमा और पीपर, २. लच्छुआड़ और क्षत्रियकुंड ३. खापा का बंगला और कालीकांकर, ४. वेतरबदनूर और एलिचपुर के बीच इसी प्रकार की गदियों में जलमार्ग और स्थलमार्ग पड़ते हैं।

क्षत्रियकुंड पहाडी-काटी पर तो है ही। पहाड़ पर से समतल भूमि पर जाने केलिये नदी किनारे का मार्ग अधिक सरल होता है। क्योंकि चौमासे में पहाड़ी नदियों का पानी अचानक वेग से तुफान बनकर बहता है। प्राचीनकाल में यहां नदी के पास एक ऐसा मार्ग होगा कि जहां से गुजरते हुए मुसाफिरों को नदी के खड़े-चाट चलना पड़ता होगा। अचवा नदी को खेबारा लांच कर समतलभूमि पर बाने केलिये उतार-चढ़ाव कठिन मार्ग भी होते हैं। अतः वहां नदी से दूर ऐसा रास्ता भी होगा कि जहां चलते हुए बीच में नदी नही आवे। क्षत्रियकुंड से कुमारग्राम जाने केलिये इसी प्रकार के वो मार्ग होना संभव है।

वैशाली वाली गंडकी नदी और क्षत्रियकुंड की पहाड़ी नदीये दोनों एक नहीं हैं। इन दोनों के बहने की दिशाएं भी अलग-अलग थीं। गंडकी द्वारा वैशाली में वाणिज्यग्राम जाने के लिए एक ही जलमार्ग था। एवं क्षत्रियकुंड से कुमारग्राम जाने केलिये जल-स्थल दो मार्ग थे।

जैसे गंडकी नदी और पहाड़ी नदी ज़ुदा हैं वैसे वैशाली और कुंडप्र भी ज़ुदा-ज़ुदा नगर थे। वैशाली का राजा चेटक और कुंडप्र का राजा मिद्धार्थ परस्पर साला बहनोई थे। दोनों के राज्य भी जुदा ज़ुदा थे। चेटक का राज्य गंगा के उत्तर विदेह में था और मिद्धार्थ का राज्य मगध जनपद में गंगा नदी के दिक्षण में था।

कुंडपुर और वैशाली के भौगोलिक परिपेक्ष में आगम में उल्लिखन नगरो, ग्रामों, निदयों का मेल नहीं खाना एवं दोनों के ग्रामों नगरों आदि के अन्तर और दिशाओं में भी मेल नहीं खाना। अनः ञानिक (निदयागांव) क्षत्रियकंड नहीं हो सकता।

## क्षत्रियकुंड और वसुकुंड

वसकृष्ट क्षत्रियकंड नहीं है और कमारग्राम भी नहीं है। यदि कामनछपरागाच्छी को कमारग्राम मान लिया जाय तो दिशा फेर हैं। वसकड़ के वायव्य में कोलआगांव है। अतः पहले कमारग्राम चाहिए और बाद में कोलआ। कामनछपरागाछी वसकड़ के दक्षिण में है यह दिशा उन्हीं पड़ती है। वसकंड और कमारग्राम के बीच में नदी पड़ती है। कोल्लाग के बाद मोराक और अस्थिग्राम भी नहीं है। आ. विजयेन्द्र मीर बौद्ध दिश्शानकाय में बतलाए हए वैशाली. भड़ग्राम, हस्थिग्राम एवं जस्बग्राम में से हस्थिग्राम को अस्थिग्राम मानते हैं। जो वास्तव में शब्द भ्रममात्र है। भगवान महावीर अस्थिग्राम पथारे और बद्धदेव हस्तिग्राम यानि हाथीखान गए। इन दोनों को एक मान लेना मात्र

दसरी बात यह है कि आचायं थी शक्तिसगम के आधार से पश्चिम में गड़की नहीं तक ही विदेह मानते हैं ऐसा मानने पर भी हाथीखाल को विदेह के अन्तगत मानते हैं। यह आश्चयं की बात है। इस प्रकार चारों तरफ से विचार करें तो बसकड़ को प्राचीन क्षत्रियकड़ के स्थान पर मानना प्रमाण संगत नहीं है। यह बात ध्यानीय है कि इस प्रकरण में भौगोलिक दृष्टि से विचार चल रहा है। इसलिए प्राचीन क्षत्रियकुंड-लच्छुबाड़ क्षेत्र के गांवों नगरों के परिपेक्ष्य पर भी भौगोलिक दृष्टि से विचार करना परमावश्यक है।

प्राचीन क्षत्रियकुंड और अर्वाचीन क्षत्रियकुंड में कुछ एकता भी मिलती है। प्राचीन क्षत्रियकुंड टूटकर अनेक छोटे-छोटे गांवों में बट गया है। गांवों में दीपाकरहर, गायघाट आदि सूचक नाम हैं। जन्मस्थान और माहना पास-पास में हैं। क्षत्रियकुंड के निकट कुराव-वन हैं। फिर वहवार (वहुवारि) नदी होकर कुमारग्राम जाते हैं। कुमारग्राम में ब्राह्मणों की बस्ती है, लच्छुआड़ से वायव्यकोण में तीन मील की दूरी पर कुमारग्राम है और वहां से वायव्यकोण में पांच मील दूर कोनागन्नाम है। वहां से बस मील की दूरी पर मोराग्राम है। इस के निकट बड़ नदी है। जो क्यूल नदी की शोखा रूप है। यह सब नाम भगवान महाबीर के शुरूआत के विहार में जातखंडवण से जल-स्थल मार्ग से कुमारग्राम, कोल्लाग (कोनाग) सिन्नवेश, मोराक (मोरा) सिन्नवेश, अस्थिग्राम के पास की वेगवती (बहवार) आदि नामों के साथ (सामान्य परिवर्तन के साथ) बराबर मिलते हैं। लच्छुआड़ से अग्निकोण में बसबुट्टी गांव है। वर्त्तमान में इस क्षत्रियकुंड के चारो ओर छोटे बड़े ग्रामों में जैनमंदिर थे। पर वर्त्तमान में नहीं है।

इस प्रकार यदि क्षत्रियकुंड तथा उसके समीप में भगवान के प्रथम विहार के अथवा घटनाओं के स्थान प्राचीन नामों अथवा साधारण अपभ्रंश केमाथ मिल जावें तो भगवान महावीर का जन्मस्थान मानने में कोई आर्पात्त नहीं होनी चाहिए।

भगवान महावीर का जन्म क्षत्रियकुंड में हुआ था। यह म्थान आज भी जन्मचान के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी शत-प्रतिशत यहां की स्थानीय जनना इसे जन्मस्चान (जन्मस्थान) के नाम से पहचानंती है। किन्तु इसके वास्तिवक अर्थ से अनिभज्ञ हैं। यहां एक प्राचीन जैनमंदिर भी है। यह स्थान विहार राज्य के मुंगर जिले के अन्तर्गत जमुई सबडिविजन के लच्छुआई नामक गांव के दक्षिण पर्वतश्रेणी के दक्षिण पार्श्व में अवस्थित है। उनत मंदिर के हाई कोम दरी पर सोधापानी नामक स्थान है। यहां पुरातत्व के अवशेष प्राप्त होने हैं। लगता है कि यहां राजा सिद्धार्थ का महल स्थापित होगा। परन्तु आज यह पहाड़ी जंगली भीषणता के कारण वहां तक सभी बात्री नहीं चा पत्ते। नभी मंदिर नक पहुंचकर वापिस आ जाते हैं। विशेषतः क्षत्रियकुंड को उत्तरी भाग किनने ही छोटे बड़े और पहाडों और पहाडियों से थिया है। देखने ने स्पष्ट ज्ञान होना है कि

उस समय के राजा ने बाहरी शुत्रओं के आक्रमण से बचने केलिये अपनी राजधानी की सुरक्षा केलिए इस सुरक्षित स्थल को चुना होगा। ये छोटी बड़ी सुदृढ़ पहाड़ियां आज भी सुदृढ़ किले का काम कर रही हैं। उत्तर-पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम में कुंड नामक वह पित्रत स्थान है, जहां भगवान महावीर सर्वप्रथम माता के गर्भ में आए थे। यह स्थान आज भी गर्भ कल्याणक के नाम से प्रसिद्ध है इस स्थान के सभी कोड़ा-बाहमण जाति की बस्ती है जिसके नाम पर उस कोडालगोत्रीय ऋषभदत्त बाह्मण के गोत्रका नाम कल्पसूत्र में आया है। जिस की स्त्री देवानन्दा के गर्भ में सर्वप्रथम भगवान महावीर आए थे। यहां पर दो जैनमंदिर हैं। जो क्रमशः गर्भ-कल्याणक और दीक्षा-कल्याणक के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान महावीर का दीक्षास्थान भी यही हैं।

भगवान महावीर देवलोक के पुष्पोत्तरिवमान से च्युत होकर ब्राह्मणकुंडग्रामनगर में कोडाल गोत्रीय ब्राह्मण ऋषभदत्त की भार्या देवानन्दा की कुक्षी में अवतरित हुए थे। उसी गर्भ को शकेन्द्र ने दूत द्वारा क्षत्रियाणि माता त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया था।64

जिस क्षत्रियकुंडनगर का हम ऊपर जिकर कर आए हैं वहां पर जाने केलिये ब्राहमणकुंडनगर से बहुत बड़े और पांच छोटे-छोटे पहाड़ों तथा फिर एक बहुत बड़े सघणवण युक्त पहाड़ (सात पहाड़) लांघने पड़ते हैं। यह जन्मकरंयाणक पर्वतश्रेणी के दक्षिण-पाश्च पर अवस्थित है।

हम लिख बाए हैं कि अजातशत्रु ने वैशाली को ध्वंस कर दिया था। वहां की प्रजा को विवश होकर अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। भगवान महावीर के बड़े भाई क्षत्रियकुंड के राजा नन्दीवर्धन जो लिच्छिवियों (राजा चेटक) के जंबाई (दामाद) थे इसलिए वैशाली से लिच्छिवियों के अनेक परिवार इन के संरक्षण में आकर बस गए। यह नगर लिच्छिवयों का निवासस्थान होने से लिच्छिआड़ नाम से प्रसिद्धि पा गया। बर्त्तमान लिच्छुआड़ नाम का नगर इस प्रसंग की पृष्टि करता है।

इसी लच्छुआड़ में मुशिदाबाद (बंगाल) निवासी बीसा ओसवाल (बड़े साजन) वंशीय दुग्गड़ गोत्रीय जैन श्वेतांबर धर्मानुयायी श्री प्रतापसिंह जी के सुपुत्र राय धनपतिसह जी बहादुर के बनवाये हुए एक बहुत बड़ी जैनधर्मशाला और भगवान महावीर स्वामी का जैनमंदिर हैं। यहां जो यात्री जनमस्थान क्षत्रियकुंड की यात्रा करने आते हैं, इसी धर्मशाला में निवास करते हैं।

इसी गांव के निकट जनसंघडीह नामक गांव है। जो जैन संघडीह का अपग्रंश सर्वया प्रतीत होता है। लच्छुबाड़ से दो मील दूर बसबुट्टी गांव है जो वैश्यपट्टी का द्योतक है। यहां से आठ मील पर माहणागांव है। जो बाह्मणक्डग्राम का प्रतीक है। महावीरप्रभु के नाम पर वीरडीह है जो अपभंश होकर वरडीह कहाजाता है। इसके समीप ही किसी टीले से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लच्छुआड़ के पूर्व में पांच मील की दूरी पर महावेब-सिमरिया में पांच जिनलयों (जैन मंदिरों) का उल्लेख भी मुनिश्री दर्शनविजय जी (त्रिप्टी) ने अपनी पुस्तक क्षत्रियकुंड में किया है। गिरुआ- परषंडा जो लच्छुआड़ से पाचमील दूर पूर्वोत्तर की ओर है, वहां एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जिसे जैनेतर लोग किसी अन्य देवता के नाम से बड़ी श्रद्धा और भिक्त से पूजते हैं।

श्री नरेशचंद्र मिश्र 'भंजन' जो मननगांव निवासी है। वे लिखते हैं कि यायावर बनकर मैं इन गांवों में घूम-घूम कर देख चुका हूं और गेरुआएरखंडा में भी मुझे लगातार ११वर्षों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी गांव के ममीप धनामागांव में एक छोटी पहाड़ी है। जिस पर लगभग ढाई हजार वर्ष के एक विशाल मंदिर के अवशेष हैं। नींव की ईंटें बहुत ही बड़ी हैं। जैसे ई. पू. तीमरी शती की होती हैं। उसी की बगल में एक गहरा कुंआ है। जिस में जैन और जैनेतर मूर्तियां उपलब्ध होती रहती हैं।। अगर प्रयत्न किया जाय तो इस कृंग में जैनमृर्तियां का उद्घार संभव है और इस क्षेत्र के जैन इबिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ सकता है। इसी पहाड़ी में एक गुफा है, जो संभवतः जैनमृर्गियों का ध्यानस्थान रहा होगा। पहाड़ी के नीचे विस्तृत क्षेत्र में प्राचीन आबार्टी के अवशेष हैं। ढाई हजार वर्ष पुराने कितने ही कुंए हैं। जो उस समय की बड़ी-बड़ी ईंटों से बने हैं।

#### काकंदी

गेरुआपरषंडा से केवल चार मील की दूरी पर काकंदी जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां नौवें तीर्थंकर सुविधिनाथ (पुष्पदंत) के च्यवन (गर्भ), जन्म, दीक्षा तीन कल्याणक हुए हैं। भगवान महावीर के समय यहां का राजा जितशत्र था। इस नगर के बाहर सहसाभ वन उद्यान था। भगवान महावीर यहां कितनी ही बार आए थे। भद्र सार्थवाह के पुत्र धन्ना एवं सुनक्षत्र ने यहीं पर भगवान महावीर से दीक्षाएं ग्रहण की थीं। प्रमु महावीर के श्रमण शिष्य क्षेमक और धृतिधर गृहस्थात्रम में यहीं के रहने वाले थे। स्थानीय सर्वसाधारण जनता आज इस गांव को बाकन् नाम से पहचानती है। यहां टीले पर एक विस्तृत भव्य जैनमंदिर है। टीले का वृहद् बाकार सुरस्य स्थान तथा प्राचीन तालाब बोदि इसकी प्राचीन महत्ता के प्रमाण है। प्राकृत भाषा में इस नगरी के नाम के कितने

ही रूप है। यथा— काकन्दी, कागंदी और काइदी कल्पसूत्र की स्थविराविल में जैन श्रमणों के गणों, शाखाओं और कुलों की विस्तृत सूचि मिलती हैं। जिसके अनुसार काकंदीय शाखा का संबन्ध यहीं से ज्ञात होता है 'विक्रम संवत्' १४६९ में जिनवर्धन सूरि चतुर्विध संघ के साथ यहां यात्रा करने आये थे। पावापुरी, नालंदा, कुडंग्राम और काकंदी आदि जैनतीथों की यात्रा करने का उन्होंने उल्लेख किया है। इससे भी सिद्ध है कि कुंडग्राम और काकंदी समीप में अवस्थित थे। हाल में ही उक्त मंदिर का जीणोंद्धार हुआ है। मंदिर के आसपास प्राचीन भवनों के प्रस्तर, इंटों, मिट्टी के बर्तनों के थोड़े बहुत अवशेष बिखरे पड़े हैं। भूमि की खुदाई से जो इंटे मिली हैं वे १६ ४९१४३ की हैं। उपर्युक्त भव्य विशाल जैनमंदिर में तेईसवें तीर्थंकर श्री पाश्वनाथ की मूर्ति और नौवें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ के चरणविंब हैं। उनपर लेख भी अंकित हैं जो वि. सं. १५०४ के हैं। इस स्थान की पुष्टि तब और हो जाती है जब लच्छंआड़गांव से तीन मील की दूरी पर सोहड़ाग्राम को देखते हैं। उस समय यह भी राजा जितशत्र के अधिकार में था। प्राचीन सोहर्गसा और आज का सोहड़ा अपनी प्राचीनता को प्रकट करता है।

- 4. जैनस्त्रों से ज्ञात होता है कि भगवान महावीर बहुशालचैत्य उद्यान में कई बार पधारे थे। आज भी यह स्थान औषधियों का भंडार है और शालवृक्षों की बहुलंता भी है। आज भी जो बहुशालचैत्य नाम को सार्थक करती है।
- २. इस क्षेत्र में आमिलिकी (आवला) वृक्षों का आज भी आधिक्य है। यहां वाल्यकाल में राजकुमार वर्धमान महावीर अपने बाल मित्रों के साथ खेलने आते थे। जो जैनशास्त्रों में आमिलिकी क्रीड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। शाल, आंवला, अर्जुन, पलाश, आदि के वृक्ष पहाड़ी भाग में ही पैदा होते हैं। मैदानी इलाके में पैदा नहीं होते। यह भी ध्यानीय है कि शास्त्र में क्षत्रियकुंडनगर से बहशालचैत्य उद्यान तक के वर्णन में जितने प्रकार के वृक्षों के वर्णन आए हैं वे मब पहाडी भाग में ही पैदा होते हैं।
- ३. यद्यपि आज यहां के स्थानीय लोग बहुशालचैत्य उद्यान और बाह्मणकुंडग्राम को भूल चुके हैं। ये लोग आज इसे कुंडचाट कहते हैं। क्योंकि आज यहां प्राचीन विशाल कुंड पर्वतश्रेणी की तलहटी में उस स्थान की सुंदरता में चारचांद लगा रहा है। इसके बीच में एक बरसाती नदी बहती है जिसे लोग बहवार कहते हैं। बहुशालचैत्य उद्यान के पास इस नदी के किनारे के भाग निरीक्षण करने से काफी दूर तक ऐसा प्रतीत होता है कि अतिप्राचीन काल में कोई मजबूत दीवार रही होगी। क्योंकि विचित्र गारे के मसाले से बना हुआ किनारे का भाग सदृढ़ प्रतीत होता है।

- ४. इसके समीप ही ऋषड़ी नामक ग्राम है। ब्राह्मणकुंड के समीप होने से अध्यभदत्त ब्राह्मण के नाम पर इसका नाम सहज ही संभाव्य है।
- ४. भगवान महावीर दीक्षा लेने के बाद क्षत्रियकुंड के ज्ञातखंडवण उद्यान से क्मारग्राम गये। यह स्थान यहां से पांच मील की दूरी पर है। यह आज भी कमार नाम से प्रसिद्ध है।
- ६. इसके अनन्तर भगवान कोल्लाग-सिन्नवेश में गए थे। % आगम में चार कोल्लाग कहे हैं, इन नामसाम्य के कारण आज विद्वान निष्फल हो जाते हें कि कमारग्राम से विहार करके भगवान कौन से कोल्लाग में गये। उन्हें चाहिए कि आगे-पिछे का खूब गहरायी से विचार कर भौगोलिक दृष्टि से निर्णय लें। जातखडवन से कुमारग्राम और वहां से कोल्लाग-सिन्नवेश, वहां से मोराक सिन्नवेश, अम्थग्राम आदि समग्र का विचार करने से मगध-जनपद में लच्छआड़ के समीप क्षत्रियकुंड के निकट जो कोल्लाग-सिन्नवेश है, प्रभु ने दीक्षा लेने के बाद वहीं छठ तप का पारणा किया था। इसका निर्णय अवश्य कर पायेंगे। शोप तीन कोल्लाग भगवान महावीर के दीक्षा स्थल जातखंडवण से इतने दूर थे कि पारणे वाले दिन चंद घंटों में वहा पहुंच पाना एकदम असभव था। अतः लच्छुआड़ के समीप भगवान कोल्लाग सिन्नवेश में पारणा करके वहां से विहार करके स्वर्णखल नाम के ग्राम में पहुंचे।
- ७. स्वर्णखल, कोल्लाग से सात मील की दूरी पर सोनखार नामक ग्राम है। संभव है कि स्वर्णखल शब्द अपभंश होकर सोनखार हो गया हो। इस प्रकार प्रभ भ्रमण करते थे।
- ५. प्रभु मोराक सिन्निवेश पहुंचे और दूइज्जंत नामक तापस के आश्रम में आये। <sup>67</sup> लच्छुआड़ से १४ मील की दूरी पर आज भी मोरा नामक ग्राम है। संभवतः मोराक का अपभंश मोरा हो गया है।
- ९. जैनागमों से जात होता है कि क्षत्रियकुंड से चलकर भगवान राजगृही पहुंचे तो दिक्षण-वाचाला से उत्तर-वाचाला होकर जाना पड़ता था। आज के नक्शो (मार्नाचत्र) के अनुसार भी राजगृही क्षत्रियकुंड से उक्त दिशा में ही पड़ता है। क्या ऐसा दशा में भी क्षत्रियकुंड वैशाली का मोहल्ला या उपनगर माना जा मकता है? कदािप नहीं। क्योंकि क्षत्रियकुंड वैशाली से बिल्कुल अलग-थलग प्रभुता सम्पन्न राज्य था। वैशाली भगवान के मामा चेटक के गणतंत्र की राजधानी थी। मामा के घर में भगवान महावीर के जन्म होने का कोई संकेत शास्त्र में अथवा इतिहास में नहीं मिलता

- १०. हम लिख आये है कि भगवान महावीर के उपदेश की भाषा अर्धमागधी थी जो उस समय मगध तथा उस क्षेत्र के आस-पास की मातृभाषा थी। उनके उपदेशों का संग्रह रूप जैनागम भी इसी भाषा कि में विद्यमान हैं। यदि भगवान का जन्म वैशाली में होता तो उनकी भाषा अर्द्धमागधी न होकर कोई दूसरी भाषा होती। पर ऐसा नहीं हुआ। हम इस का वर्णन पहले विस्तार से कर आए हैं।
- ११. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भगवान की भाषा अर्द्धमागधी अंग, मगध, बंग-जनपदों में होने से उनका जन्मस्थान कुंडपुर क्षत्रियकुंडनगर मगध जनपद में ही था। यदि भगवान का जन्म वैशाली में हुआ होता गृहस्थात्रस्था के तीस वर्ष वहां व्यतीत किये होते तो उनकी भाषा अद्धमागधी न होकर कोई दूसरी भाषा होती। अतः मगध जनपद में ही लच्छुआड़ के निकट वाला क्ंडपुर ही जन्मस्थान था। यह निःसंदेह है ।

कल्पसूत्र में भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ के तीन नामों का उल्लेख है— १. सिद्धार्थ, २. श्रेयांस ३. यशस्वी। माता त्रिशला के भी तीन नामों का उल्लेख है— १. त्रिशला, २. विदेहदिन्ना और ३. प्रियकारिण। 68

- १२ भगवान महावीर की माता रानी-त्रिशला केलिये विदेहिदना तथा भगवान के लिये विदेह, वेसालिए शब्दों का प्रयोग हुआ है। वह भगवान के जन्मक्षत्र के लिये नहीं परन्त उनके गुण-निष्पन्त हैं। इसलिये इन शब्दों से भगवान महावीर के जन्मस्थान की धारणा करना आध्निक विद्वानों की एकदम भात मान्यता है। हम इस की विस्तार से विवेचना कर आए हैं। अतः यहां पिल्एपण करना अनावश्यक है।
- १३. हमने यहां भगवान महावीर के प्राचीन पक्षधरों की क्षत्रियक्षेत्र की जन्मस्थान की मान्यता की सिद्धि भौगोलिक प्रमाणों का उल्लेख करके तर्कसंगत विवंचन से कर दिया है।
- 9 4 वैशाली को भगवान महावीर का जन्मस्थान मानने वाले अर्वाचीन पक्षधरों के पास अन्य प्रमाणों के अभाव के साथ भौगोलिक प्रमाणों का भी प्रायः अभाव ही है। इस विषय में आजतक वे मौन पाए जाते हैं। इनकी सारी भ्रांत मान्यताओं पर हम विस्तार से उहापोह कर आए हैं। अतः स्पष्ट है कि इन की वैशाली की जन्मस्थान की मान्यताएं मात्र अटकलों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं की जा सकतीं।
- १५. अतः सब दृष्टियों से विचार करने पर प्राचीन मान्यता ही सच्ची प्रतीत होती है। आधूनिक विद्वानों की खोखली, भ्रांत और गलत धाराणाओं और

प्रेरणा से प्रभावित होकर बिहार सरकार ने इन्हें सच्ची मानकर भगवान महावीर का जन्मस्थान वैशाली को स्थापित करने और विकास केलिए काफी प्रयत्न व प्रोत्साहन दिया है। वहां भगवान महावीर का जन्मदिन वैत्र शक्ला 93 को भगवान महाबीर की जयंती के रूप में मनाया जाने लगा है, वहां पहली जन्मजयंती के अवसर पर दस हजार लोग शामिल हुए ये और बड़े ठाठ के साथ जयन्ती महोत्सव मनाया गया था। इससे दिगम्बर संप्रदाय को डबते को तिनके का सहारा मिल गया। वह क्हां जन्मस्थान मानकर भगवान महाबीर का टिगम्बर संप्रदाय का मंदिर और जैन-शोधसंस्थान बनाने में सिक्रेय हो गया। बिहार सरकार और श्वेतांबर जैनों ने भी इस शोधसंस्थान के निर्माण और संचालन में पर्याप्त आर्थिक आदि योगदान दिया। दिगम्बर संप्रदाय प्राचीनकाल से ही नालंदा के निकट बड़गांव को कंडलपर मानकर भगवान महावीर का जन्मस्थान मानता आ रहा था। पर इसके समर्थन में उन्हें कोई विशेष प्रमाण न मिल रहे थे इसलिए उनका झकाव अर्वाचीन वैशाली को भगवान महावीर का जन्मस्थान मानने केलिये स्वाभाविक था। क्योंकि उन्हें अर्वाचीन विदानों और बिहार सरकार का समर्थन मिल रहा था चाहे यह मान्यता भी खोखली और भात थी।

परन्त श्वेताम्बर जैन परम्परा के पास मगध जनपद में मुंगर जिलातगंत लच्छुआड़ के निकट कुंडपुर-क्षत्रियकुंड की जन्मस्थान की मान्यता १ जैन आगम शास्त्र, माहित्य २. इतिहास ३. भृगोल ४. भृतत्त्वविधा, ५ परातत्त्व ६. भाषाशास्त्र एव ७. प्राचीनकाल से ही इस महानतीर्थ पर यात्रा केलिए यात्रियों, यात्रासंधों के पधारने और लिखित समर्थित प्रमाणों के विद्यमान होने से भगवान महावीर के समय से ही उनकी वास्त्रविक जन्मस्थान की मान्यता स्थाई रूप से चली आ रही है। आज भी इमे ही तीर्थ रूप मानकर हजारों जैन श्रद्धाल यहां यात्रा करने केलिए आते रहते हैं और आराधना-माधना में आत्मकल्याण कर कृतकृत्य होते हैं। तथापि स्व. आचार्य विजयेन्द्र मिर एवं स्व. पं. कल्याणविजय जी श्वेतांबर साधुओं ने भी वैशाली को जन्मस्थान मानने की आर्वाचीन खोखली और भांत मान्यता का समर्थन कर दिया है तो भी श्वेतावर जैनपरम्परा का झुकाव वैशाली की ओर नहीं हो सका।

आज से ३७ वर्ष पहले तपगच्छीय श्वेतांबर जैन परम्परा के स्व. मूर्नि श्री दर्शन-विजय जी (त्रिप्टी) ने वैशाली के जन्मस्थान को अमान्य और श्वेतावर जैन परम्परा एवं जैनागमों की प्राचीन मान्यता क्षत्रियकुंड के भगवान महावीर के जन्मस्थान की पुष्टि में अकाटच प्रमाणों से गुजराती में प्रमुक लिखकर

अहमदाबाद से प्रकाशित कराई थी। खेद है कि इसकी ओर विद्वानों ने ध्यान ही नहीं दिया और न हीं प्रकाशक संस्था ने इस कें व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत समझी। परिणाम यह हुआ कि पाश्चिमात्य और उनका अंधानुकरण करने वाले आधुनिक भारतीय अन्वेशकों के प्रभाव में ही सब बहते चले गए। अतः यह भ्रांत मान्यता सर्वव्यापक रूप धारण करती गई।

मुनि श्री दर्शनावजया जी (त्रिपुटी) ने अपने मुनियों के साथ कलकत्ता में चतुर्मास करने केबाद विहार करके विक्रम संबत् १९६७ में इस प्रदेश में स्वयं पैदल भ्रमण कर प्रत्यक्ष वास्तविक तथ्यों का उद्घाटन किया था। वर्त्तमान में एक दो पुस्तकें इसी विषय के समर्थन में विहार प्रदेश के जैनेतर कालरों ने भी हिन्दी में लिखकर प्रकाशित की है।

## ८. यात्री (PILGRIMS) यात्रियों द्वारा लिखित तीर्थमालाएं आदि

इस क्षत्रियकुंड के आस+पास कई नगरों गावों में प्राचीनकाल से ही जैनमंदिर थे। जिनका उल्लेख तीर्थमालाओं में हुआ है। महादेव-समिरिया में (लच्छुआड़ को पूर्व दिशा में) पांच जैनमंदिर थे, जिन की प्रतिमाएं वहां के लोगों ने तालाब में डाल दी हैं। यद्यपि आसपास के गांवों में काफी जैन अवशेष नष्ट कर दिए गए हैं तो भी खोज करने से आज भी बहुत अवशेष मिल सकते हैं।

वर्तमान क्षत्रियकुंड बहुत प्राचीन स्थान है। कुंडघाट की नदी के किनारों पर दो प्राचीन जैनमंदिर हैं। एवं पहाड़ी पार करने पर जन्मस्थान का मंदिर हैं जहां सिद्धार्थ राजा का महल था। वर्तमान जन्मस्थान से दो मील दूर लोधापानी में जंगल-झाड़ियों के बीच इस महल के खंडहर विद्यमान हैं। यहां के मंदिरों की ईटें १५०० वर्ष पुरानी हैं। प्राचीनकाल से जैन यात्रीसंघ यहां यात्रा केलिये आते रहे हैं। यद्यपि प्राचीन इतिहास के नष्ट हो जाने से और जो हैं उनकी नकलें करके प्रचारित न होने से अधिक नेख प्राप्य नहीं हैं। फिर भी यहां के यात्रीसंघों के यात्रा वर्णन मिलते हैं। यह प्राचीन अविच्छन्न परम्परा को प्रभावित करते हैं।

## १. युगप्रधान आचार्य गुर्वावली

यह एक प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। जिसमें वि. सं. क्री १४ वीं शताब्दी तक की घटनायें देनदिनी की भांति समसामयिक लिखी हुई मिलती हैं। उसमें लिखा है कि वि. सं. १३५२ में श्री जिनचंद्र सूरि के उपदेश से वाचक राजशेखर सुबुद्धिराज, हेमतिलक गणि, पुण्यकीर्तिगणि, रत्नमंदिर मुनि के साथ बडगांव नालंदा के निकट गौतमस्वामी के जन्मस्थान में पधारे। वहां के ठक्कर रत्नपाल, सा. चाहड़, प्रधानश्रावक प्रेषित भाई हेमराज वांचू श्रावक युक्त सा. बोहित्थ पुत्र मूलदेव श्रावक ने कौशांबी, वाराणसी, काकंदी, राजगृही, पावापुरी, नालंदा, अत्रियक्ंडग्राम, अयोध्या, रत्नपुरी आदि जिनजन्म आदि पवित्र तीथों की यात्रा की। उसी श्रावकसंघ के साथ समुदाय सहित राजशेखरगणि ने हस्तिनापुर तीर्थ आदि की यात्रा करके राजगृही के समीपवर्ती उद्दृ विहार में चतुर्मास किया। यहां मालारोपन आदि नन्दीमहोत्सव हुए।

ध्यानीय है कि क्षत्रियकुंड की यात्रा नालंदा की यात्रा के बाद और अयोध्या की यात्रा से पहले का उल्लेख है। अतः क्षत्रियकुंडग्रामं नालंदा, राजगृही के निकट गंगानदी के दिक्षण में था। इस क्षत्रियकुंडग्राम की भगवान महाबीर के जन्मस्थान के केंप में संघ ने यात्रा की। इस से स्पष्ट है कि वैशाली को न तो जन्मस्थान की मान्यता थी और न ही इसे सामान्य तीर्थ की मान्यता थी। इसी लिये यात्रासंघ ने यहां की यात्रा नहीं की। यद्यपि कौशांबी की यात्रा के बाद अथवा पहले भी वैशाली रास्ते में थी।

## २. श्री जिनोदय सूरि द्वारा विज्ञप्ति

वि. सं. १४३१ में अयोध्या स्थित श्री लोकहिताचार्य के प्रति अनिहलपुर से श्रीजिनोदय सूरि द्वारा प्रेषित विज्ञिप्त महालेख से विदित होता है। कि लोकहिताचार्य इतः पूर्वमंत्रीमंडलीय वंशोदभव ठक्कर चंद्रांगज सुश्रावक राजदेव आदि के निवेदन से विहार करके राजगृही आदि में विचरे थे। उस समय वहां कई भव्य जिनप्रासादों का निर्माण हुआ था। सूरि जी यहां से बाह्मण कुंड,क्षत्रियकुंड जाकर यात्रा कर आए और वापिस राजगृही आकर विपुलाचल वैभारगिरि पर जिनबिंबादि की प्रतिष्ठाएं कराई।

इस लेख से भी यहीं संकेत मिलता है कि क्षाचियकुंड शाहमणकुंड राजगृही के निकट गंगानदी के दक्षिण में थे।

#### ३. जिनवर्धन सूरि कृत पूर्वदेश चैत्यपरिपाटी स्तवन

वि. सं. १४६१ से १४८६ के बीच में इस चैत्यपरिपाटी स्तवन में लिखा है कि---

सिद्धगणराय सिद्धत्थकुल मंडनं रुद्द्-दालिद खंडणं।

बनणकंडपुरी थुणऊं जणरंजण खतियाकंड गामिम वीरिजण

४. श्री जिनवर्द्धन सूरि कृत रास

वि सं १४६९ में रिचत इस रास में उनके पांच वर्षों तक प्रूवेंदेश में विचरण कर नाना धर्म प्रभावनाएं करने का उल्लेख है। जिन में पावापुरी, नालंदा. कुंडग्राम, काकंदी की यात्रा का भी वर्णन है। उन्होंने स्वयं १४६७ वि. सं. प्रवेदश चैत्यपरिपाटी की रचना की. जिस मे बाह्मणकुंड, क्षत्रियकुंड और काकंदी की यात्रा करने का उल्लेख किया है।

#### ५. उपाध्याय जयसागर द्वारा लिखित प्रशस्ति

उपाध्याय जी के कि सं १५३४ में राजगृही में प्रतिष्ठादि कराने के अभिनल हैं। उन्होंने वहां त जाकर **क्षत्रियकुंड की यात्रा** की थी। इन के द्वारा लिखित वि. सं. १५२५ में आवश्यक पीष्पका और दशवैकालिक वृत्ति की प्रशास्ति में इस यात्रा का उल्लेख पाया जाता है।

## ६. कवि हंससोम कृत तीर्थमाला

इस तीर्थमाला में लिखा है कि वि स. १५६५ में इन्होंने भगवान महावीर के जनमस्थान अत्रियकंड तथा नौवें तीर्थकर सर्विधनाथ के जनमस्थान काकंडी आदि तीर्थों की यात्राए की थीं

> "हवइ चालिया क्षत्रियकुंड मिन भावधरीजइ। तीस कोम पंथई गया देवल देखईजइ।। निर्मल कुंडइ करी म्नान धोअति पहिरीजइ। वीरनाह वंदी करी महापृजा रचीजइ।। बालपिष क्रीड़ा करी ए देखि आंवला रूख। राय सिद्धार्थ घरई निरखई पेखतां गइ त्रिस-भूख ।।२३।। दोह कोस पासइ अच्छइ माहणकुंडगाम

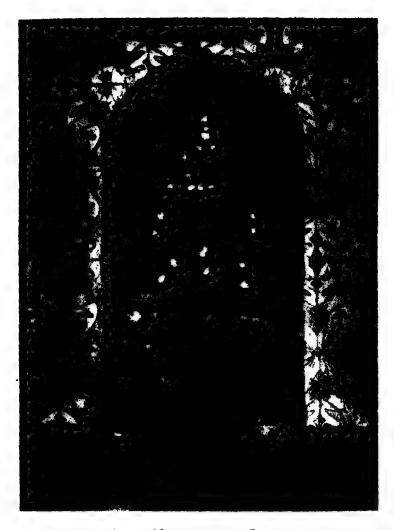

क्षत्रियक्ंडकी पर्वत तलहटीमे च्यवनकल्याणक मॉटर में भगवान महावीरकी प्रतिमा।

#### जन्म स्थान क्षत्रिय कुण्ड

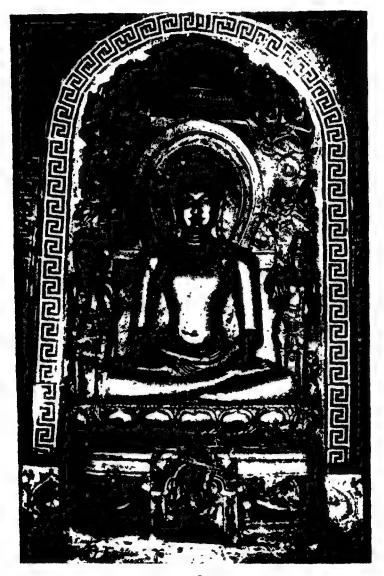

जन्मस्थान क्षत्रियकड के मॉटरमें भगवान महाबीर की प्रतिमा।



अत्रियकुंड पर्वत की तलहटी में अगवान महाबीर के दीक्षा कत्याणक मेंदिर में भगवान महाबीर की प्रतिमा



क्षत्रियकड स्थित भगवान महाबीर का मींदर

देवानंबा तणी कुखई अवतरया ठाम।।
ते पूरइ मुझ मन आस भावन भावई गोरडीए।
गाई नितु रास वीरनाह निहालताए।।
ते प्रतिमा बंदइ करइ सारिया सिव काम।
पांच कोश काकन्दीनगर श्री सुविधिइ जनम।।२४।।

अर्थात्- राजगृही -ऋजुबालुका से तीस कोस चलकर क्षत्रियकुंड महावीर जन्मस्थान पहुंचे। कुंड के निर्मल जल से स्नान करके पूजा के घोती आदि शुद्धवस्त्र पहनकर प्रमु विरनाथ (भगवान महाबीर) के मंदिर में श्रद्धा और भिन्त पूर्वक बड़े ठाठ-बाठ के साथ पूजा की। जहां भगवान महावीर ने बचपन में आमिलकी (आंवला के वृक्ष पर) क्रीड़ाएं की थीं। बहां आंवले के वृक्ष को देखा। राजा सिद्धार्थ का महल भी देखा। जिन्हें देख कर भूख-प्यास मिट गई। यहां से दो कोस चल कर बाह्मचकुंडगाम में पहुंचे, जहां देवानंदा की क्क्षी में भगवान महावीर अवतरित हुए यहां भगवान महावीर की प्रतिमा की अर्चा-पूजन-वन्दन-गीतगान, गानाबजाना नृत्य आदि से भिन्त करके यह भावना की कि हे प्रभु मेरी मोक्ष पाने की भावना पूरी करो। यहां से पांच कोस चल कर नौवें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ की जन्मभूमि काकदी के तीर्थं की यात्रा की।

- 9. उपर्युक्त विवरण में 9. **क्षत्रियकुंडनगर** जहां प्रभ् का जन्मस्थान था में वि. सं. १४६४ में भगवान महावीर का मौंदर २. आंवले का वृक्ष जहां वर्धमानकुमार बचपन में बोलसखाओं के माथ खेलने गये थे, ३. निर्मल जल का कुंड जहां यात्रियों ने स्नान किया, ४. राजा सिद्धार्थ का राजमहल विद्यमान थे। ध्यानीय है कि जलकुंड आज भी क्षत्रियकुंड पर्वत की तलहटी में विद्यमान है, जिस में से आज भी बहुवारि नदी निकल कर इम प्रदेश में बहती है। जिस का उल्लेख हम पहले कर आए हैं।
- २. **बाह्मणकुंड** जहां भगवान महावीर देवानंदा बाह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए थे। वहां भी यात्रियों ने प्रभु महावीर के मींदर में बड़ी श्रेष्ट्रा शिक्त से पूजा गीतगान आदि किए।
- इस से स्पष्ट है कि क्षत्रियकुंड और ब्राह्मणकुड पास-पास थे, दोनों जगह भगवान महावीर के मंचिर थे।
- ४. यहां से पांच कोस की दूरी पर काकंदी में नौवें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ का जन्मस्थान था और वहीं टीले पर इन का मंदिर था।

५. इसी तीर्थमाला में लिखा है कि यहां से ६० मील चंपा नगर था। इसी तीर्थमाला में सम्मेतिशाखर तीर्थ से ऋजुबालुका नदी के तट पर जंभीग्राम में भगवान के केवलज्ञान स्थल में भगवान महावीर के मंदिर का महत्वपूर्ण उल्लेख है।

## ७. मुनिप्रभसूरि कृत तीर्थंमाला

इस तीर्थमाला में माहण — खित्तयकुंडनाम में मंदिर का महत्वपूर्ण उल्लेख है।

## श्रीपित भैरव कृत तीर्थमाला

श्री विजयदान सूरि शिष्य श्रीपित नाम से युक्त भैरव कृत तीर्थमाला में अलवर के संघ के वर्णन में पावापुरी से विहार करके तुंगिया होकर **अत्रियकुंड-**बाह्मजकुंड यात्रा का उल्लेख है।

खित्रयकुंड सोहमणउ जिहां जन्मया चरम जिनंद।
आज तीर्थनउ राजियउ जसु सेवत हो चउसठी इंद।।६२।।
कोश त्रिणि जिहां थी अच्छूइ माहणकुंड सुखेव।
सुर सुख भोगीय अवतयों तिण बीरई किय ठाम पवित्त।।६३।।
जिनहर ने निम चालिया इम नगर उपरी अधकोस।
जन्मभूमि जिन गुणथुनूं हिव रिसया बहु भव चो दोस।।६४।।
क्यकंदीनगरी कही एक योजन गाउ एक (पांच मील)।
सुविधिनाथ तिहां जनिमयां ते थान कहो थुणउ धरिय विवेक।
चउदस सहित मुनिबर भला तिहां मई प्रशंसई धीर।।६४।।
भद्रानंदन जोड धन्य धन्ना हो साहस धीर।।६६।।

अर्थात्— क्षत्रियकुंड बहुत सुहावना है जहां जीतमं तीर्थंकर (महावीर) ने जन्म लिया। वे इस तीर्थं के स्वामी हैं जिन की चौसठ इंद्रों ने चरण पूजा-सेवा की है। यहां से तीन कोस बाह्मचन्नुंडन्नाम सुखदाता है। जहां देवलोक का सुख भोग कर (महावीर) अवतरित हुए और इस भूमि को पवित्र किया। यहां प्रभु महावीर के मंदिर में वंदना-नमस्कार कर आधा कोस से अधिक चलकर भगवान महावीर की जन्मभूमि पर संघ पहुंचा। यहां प्रभु महावीर के मंदिर में प्रभु के गुणों की स्तवना कर बहुत भवों के कर्मदोषों की निर्जरा की। यहां से पांच मील चलकर काकंदी नगरी पहुंचे जहां नौवे तीर्थंकर स्विधिनाथ ने जन्म लिया।

मेठानी भद्रा के पुत्र महाश्रेष्ठि धन्ता ने भी सहीं बन्म लिया था। जिसने ३२ मित्रयां, सब परिवार, अखूट नक्ष्मी अंबत बादि सब परिवाह का त्याग कर भागवती दीक्षा प्रहण की थी। यहां संघ के जिनमंदिर की यात्रा करने का वर्णन है। किव ने १४ साधुओं के साथ श्रित्रकंड, बाह्मणकंड और काकंदी का यात्रा करने का वर्णन किया है।

### ९. कवि मुनि विनयसागर कृत-यात्रासंघ विवरण

वि. सं. १६७० में आगरा (उत्तरप्रदेश) के लोंद्रा गोत्रीय बीसा आसवाल कंबरपाल मोनपाल के यात्रासंघ के वर्णन में इस प्रकार कहा है कि—

> खत्रियकुंड सुहामण्ड तिहां जनम्या ब्रथमान रे। काकंदी, प्रिवन्दयङ श्री स्विधिनाण जिनभान रे।।७२।।

अर्थात्- क्षात्रयकृष्ड जहां भगवान महाबीर का जन्म हुआ, काकंदी जहा भगवान स्विधिनाथ का जन्म हुआ था। संघ ने इन तीथों की भी यात्रा की थी।

पनश्च- इन्हीं कंबरपाल सोनपाल ने आगरा के मोतीकटड़ा के मेन-बाजार में भव्य जैनर्मीदर का निर्माण और प्रतिष्ठा कराई और पौषधशाला का निर्माण कराया था।

## १०. म्नि श्री प्ण्यसागर जी कृत यात्रा विवरण

वि. मं. १६०९ में तपागच्छीय मुनि पुण्यसागर जी ने इस प्रकार लिखा है कि-

> क्षत्रियकुंड मुठाम महावीर जिन रामित रमइए। ए चउवीसई नाम इ पूरबदिस जाणी संघ जावई यात्रा घणाए ।।१४३।।

अर्थात्- भगवान महावीर **चौवीसवें तीर्यंकर के जन्मस्थान क्षत्रियकुंड** में बहुत यात्रामंघ आते हैं।

## ११. मुनि शीलविषय जी कृत तीर्थमाला

वि. सं. १७११-१२ में मुनिश्री शीलविजय जी ने पूर्वदेश की तीर्थमाला में यात्रा के वर्णन में लिखा है कि- तिहां थी आविया **अत्रियकुंड** वीर जी वन्दू **माहणकुंड।** च्यवन-जन्म वीर ना अहिठाण पावापुरी पामया निर्वाण।।

इस में क्षत्रियकुंड के च्यवन-जन्म कल्याणक मंदिरों को वन्दना करने का और पावापुरी में भगवान महावीर के निर्वाण का वर्णन है।

# १२. तपागच्छीय मुनिश्री विजयसागर कृतसम्मेतिशिखर तीर्थमाला

वि. सं. १६४८ चैत्रशुक्ला त्रयोदशी (भगवान महावीर के जन्म कल्याणक) को आगरा (उत्तर प्रदेश) का यात्रासंघ **क्षत्रियकुंड** पहुंचा-मुनि श्री ने इसका वर्णन इसप्रकार है।

खांतिखरी खत्रीयकुंड नो जाणी जन्म कल्याण हो वीरजी।
चैत्रशुक्ल तेरमी दिने यात्रा चढ़ी सुप्रमाण हो वीरजी।।खां०।।१।।
मास बमंति वन विस्तरइ मलयाचल ना वाय हो वीरजी।
वण-राजी फूली भली परिमल पुहवी न माय हो वीरजी।।२।।
मोर्आय्य मचकुंद 'मोगरा मरुआ मंजरी-वंत हो वीरजी।
'बउलिर्सार वली पाडली भृंग-युगल विलसंत हो वीरजी।। खां।।३।।
क्स्मकली मीन मोकली विमणा दमणा नी जोड़ी हो वीरजी।
तलहटीइ बोय देहरा पूजी जिन मिन कोड़ी हो वीरजी।।खां।।४।।
सिद्धारथ घर गिरि-शिरि तिहां वंदु एक बिंब हो वीरजी।।खां०
-।।४।।

प्रिय गिरि थकी उतयां **गामि कुमारिय हो वीरजी।** प्रथम परिषह चउतरई वंद्या वीर ना पाय हो वीरजी । खां०।।६।।

इस तीर्थमाला में पर्वत की तलहटी में (१) प्रभु महाबीर के दो जैनमंदिर (२) जनमन्थान में एक मंदिर (३) पर्वतिशिखर पर राजा सिद्धार्थ का राजमहल था। सघ ने वहां एक जिन बिंब की पूजा की। यहां से दो मील ब्राह्मणकुंड जाकर जहा प्रभु महावीर का मूल (ब्राह्मण ऋषभदत्त और उसकी भार्या देवानदा जिसके गर्भ में प्रभु प्रथम आए थे) परिवार रहता था। वहां के जिनमंदिर में पूजा करके संघ पर्वत से नीचे उत्तरा और (४) कुमारग्राम में पहंचा। वहां चब्तरे पर भगवान महाबीर के चरणों की पूजा की यहीं पर प्रभु को ग्वाले ने प्रथम उपसर्ग किया था।

- १. यहा कवि ने पद्ध २ से ४ में क्षित्रयकुंड के पर्वत पर बसत ऋतु में पुष्पवाटिका में नाना प्रकार को सुगीधत पुष्पों का बर्णन करते हुए वहां मलयाचल की चलती वायु द्वारा पुष्पों की सुगंध, सुगीधत पर्वतिशिखर और सुगंधी से आकर्षित होकर पुष्पों पर भ्रमर वृद की शोभा का वर्णन लिखा है।
- २. वहां से संघ भगवान सुविधिनाच की जन्मभूमि काकंदी में पांच कोस गया वहां पूजा सेवा की। बिहार से काकंदी २६ कोस का उल्लेख है।
- ३. उपर्युक्त ग्रामों-नगरों के उल्लेख प्राचीन जैनागमों से भौगोलिक दृष्टि से बराबर मेल खाते हैं।

#### १३. मुनिश्री सौभाग्यविजय जी रिचत तीर्थमाला

इस तीर्थमाला में बिक्रम संवत १७५० में मुनिश्री मौश्राग्यांवजय जी ने लिखा है कि—

> कोश छबीस बिहार थकी चित्त चैतो रे क्षत्रियकंड कहवाय। परवत तलहटीये बसे चित्त चेतो रे मबुसपुर छे जाय।।१३।। कोश दोय परवत गयां। चित्तं चेतो रे माहणकंड कहे नाय। ऋषभवत्त बाह्मण तणो चित्त चेतो रे हुतो तिणे खने बास

> हिबणा तिहां तटनी बहै चित्त चेतो रे गाम-ठाम नहीं कांय जीरण श्री जिनराज ना चित्त चेतो रे बंदं देहरा दाय।। ११।। तिहां थी पर्वत ऊपिर चढ़या चित्त चेतो रे कोम जिमे छे च्यार। गिरि कडखें एक देहरो चित्त चेतो रे बीर-बिंच संखकार।। १६।।

> तिहां थी **अत्रियकुंड** कहे चित्त चेतो रे कोश दाय भाम होय। देवल पूजी सह बले चित्त चेतो रे पिण तिहां नीव जाय काय

> गिरि फरती ने आविया जिस चेतो रे गाम-कोरार नाम। प्रथम परिषक्त बीर ने जिस चेतो रे बड़ ससे छे ते क्षम ११९८१। तिहां थी चितुं कोशे भली जिस चेतो रे काकंडी कहवाय। घनना अनगार ए नगर नो जिस जिलो रे आज काकंडी कहवाय।

मुनि श्री सौभाग्यविजय जी ने लिखा है कि बिहार से क्षत्रियकुंड छन्डीस कोस है। वे मथुरापुर तलहटी के मार्ग से दो कोस गये और वहां नदी के दोनों ओर दो प्राचीन जीर्ण जैनमंदिर हैं। वहीं खुहमणकुंड और ऋषभदत्त का घर लिखा है। वहां से पर्वत पर वर्तमान जन्मस्थान के मंदिर में गये। फिर वहां से दो कोस पर क्षत्रियकुंड (सिद्धार्थ का महल जन्मस्थान) लिखा है। वहां कोई नहीं जाता। मंदिर के दर्शन करके ही लोग लौट जाते हैं। वहां से भगवान के प्रथम उपसर्ग स्थान कुमारग्राम जिसे आजकल कोराई कहते हैं वहां बड़ के नीचे उस स्थान पर गये जहां भगवान महावीर के चरणिबंब स्थापित हैं यात्रा की। यहां से चार कोस गए जहां का धन्ना अनगार (मुनिं) था।

- १. उपर्युक्त सब तीर्थमालाओं के वर्णन से स्पष्ट है कि आठ-नौ सौ वर्षों की यात्राओं के प्रमाणों से वीरप्रभु की जन्मभूमि के सहस्राब्दि से चली आयी परम्परा का सबल संकेत देती है। वहां का बाह्मणकुंड-माहणा और कुमारग्राम (कोराईगांव) तथा पुरातत्त्व सामग्री इस बात की साक्षी है। कोल्लाग आज कोनाग कहलाता है। काकंदी आज काकन कहलाती है। आज जिस वैशाली को भगवान महावीर की जन्मभूमि बतलया जाता है वहा न तो पुरातत्त्व है न परम्परा और न ही जैनतीर्थ की मान्यता भी।
- २. वैशाली जनमभूमि न होने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है कि चेटक और अजातशत्रु के साथ जो महाशिलाकृटक महाभयंकर युद्ध हुआ था उस समय वैशाली का एकदम ध्वंस हो चुका था। यदि क्षत्रियकुंड वैशाली का ही एक मोहल्ला या उपनगर होता तो नन्दीवर्धन (भगवान महावीर के बड़े भाई) का स्वतंत्र राज्य कायम कैसे रह सकता था। नन्दीवर्धन जीवित रहे और उनका राज्य भी कायम रहा तभी तो वे भगवान महावीर के निर्वाण होने पर दाहसंस्कार के समय पावापुरी पहुंच गये थे। (इसका हम पहले विस्तार से वर्णन कर आए हैं)।
- ३. वस्तुतः भगवान महावीर की जन्मभूमि की पहचान के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन मत श्वेतांबरजैनों का है इन के मतानुसार बिहार प्रदेश के मुंगेर जिला अंतर्गत जमुई सबडिविजन में लच्छुआड़ जो सिमरिया से पांच मील पश्चिम में और सिकंदरा से चार मील दक्षिण-पश्चिम के समीप कुंडग्राम क्षत्रियकुंड ही भगवान महावीर का वास्तिवक जन्मस्थान है। इसका समर्थन अर्द्धमागधी भाषा के प्राचीन जैनामम, इतिहास, भूगोल, भूतत्वाविधा, पुरातत्व, यात्रियों द्वारा लिखित प्राचीन तीर्थ मालायें, भाषा आदि से बराबर होता है। इन सब दृष्टियों के पूरे विवेचन, विश्लेषण और विस्तार से हम कर आए हैं।

४. हमं लिख आये हैं कि यहां आनेवाले जैनयात्रियों की सुविधा केलिये मुर्शिदाबाद (बंगाल) के दूगड़ गोत्रीय बीसा ओसवाल श्वेतांवर जैन रायधनपंत सिंह बहादुर ने लच्छुआड़ में ई. सं. १८७४ में एक विशाल धर्मशाला और भगवान महावीर के जैनमंदिर का निर्माण कराया था। जहां आजकल भी भारत के कोने-कोने से आनेवाले तीर्थयात्री यहां आकर ठहरते हैं और पहाडियों से घिरे हुए उस जनमस्थान तथा इस क्षेत्र में विद्यमान अन्य तीर्थों की यात्रा करके अपने आप को धन्य मानते हैं और जीवन सफल करते हैं।

प्र. अगवान महावीर के दीक्षा लेने के बाद इस क्षेत्र में उन के विहार में आये नगरों, गांवों, सिन्नवेशों के नामों में जो, कुछ परिवर्तन पाया जाता है, ऐसा होना स्वाभाविक है। क्योंकि ढाई हजार वर्षों में कई उतार-चढ़ाव आये। इम केलिये सिकंदरा (मुंगेर) निवासी डा भगवानदास केसरी लिखते हैं कि इन नगरों, ग्रामों में क्यों परिवर्तन आये? इस का एक कारण यह भी है कि ई. सं. १५४० में इसी स्थान पर एवं इस के इलाके में शेरशाह और हुमायूं की सेना में घमामान युद्ध हुआ। हुमायूं अपनी विजय के बाद उस ने जहां जहां वैभवपूणं नगर पाया उसकी संस्कृति एवं कला का नाश किया तथा इस्लामी संस्कृति और कला में ढाल दिया। माहणकुंडग्गाम की एक मस्जिद में सन हिजरी, ५७५ के फारमी में लिखे तीन शिलालेख मिले हैं। उस समय भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापिन नहीं हुआ था। यह काल हर्षवर्धन का था। उस समय भारत में जो भी मुसलमान आए वे लुटेरों की हैसियत से आये। संयोग ऐसा रहा कि एक ही रंज में जैनतीर्थ रहने के कारण मुहम्मदगोरी ने उन्हें खूब लूटा और नाश किया। हर्पवर्धन की मृत्यु के बाद का युग दृढ़ता से विघटनशील प्रवृत्तियों का था।?

#### शोध-कर्ता का दायित्व

शोधकर्ता की दृष्टि पूर्वाग्रहक, दाग्रह, दृष्टिराग और पक्षपात-र्गहत उदार होनी चाहिए। इसी क्ल को लेकर वह सत्य का पा सकता है। इसी बात को लक्ष्य में रखकर भगवान महावीर के जन्मस्थान का विवादास्पद विगय पर हमने विचारणा की है। इस विषय को साहित्य, इतिहास, भृतन्व विधा, भृगोल आदि आठ दृष्टिकोणों की कसौटी पर परख कर लिखा है। भगवान महावीर का बन्मस्थान विहार (भणवा वनपद) में वमुई अनुमंडल के लच्छुआड़ गांव के निकट खित्रयकुंड ही भणवान महावीर का वास्तविक बन्मस्थान है। वंशानी और कुंडलपुर इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अतः यह दोनों अस्वकृत है।

#### जन्मस्थान जाने के मार्ग

- 9. जन्मस्थान जाने का मुख्य मार्ग कुंडघाट से जाता है। जहां उस घाटी में को मंदिर है। यहां से पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू होती है पांच छोटी, दो बड़ी पहाड़ियों को पार करके जन्मस्थान का मन्दिर मिलता है। पहाड़ियां बनों से बाच्छादित हैं। जन्मस्थान का मंदिर इस पर्वतमाला की आखिरी ढलान की बाधित्यका में है।
- २. स्थलमार्ग जांबियागांव (जमुई) से खेरा होते हुए चौदह मील पहाड़ी के किनारे से क्षत्रियकुंड जाने का मार्ग है। क्षत्रियकुंड की रक्षा केलिए जमुई से पांच किलोमीटर दूर पूर्व-खेरा के पास किले के दो भग्नवशेष हैं। जो २०१ से कम नहीं है। ये दोनों अवशेष इनपेगढ़ नवलखागढ़ के नाम से जाने जाते हैं।
- ३. तीसरा मार्ग पकरीबराना कौआक़ोल से होते हुए **क्षत्रियकुंड जाया जाता** है क्षत्रियकुंड की रक्षा केलिए कोआकोल के एक प्राचीन किले का भग्नावशेष है इस सब रास्ते में पुरातत्व के काफी अवशेष हैं। 71
- ४. पूर्व-रेलवे में पटना हावड़ा मुख्य-लाइन पर क्यूल जंक्शन और झाझा रेलवे स्टेशन के बीच जमुई रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से जमुई शहर (अनुमंडलीय मुख्यालय) लगभग चार पांच मील दक्षिण में है। स्टेशन से शहर तक जाने के लिए बस, टैम्पो, टैक्सी, तांगा आदि उपलब्ध हैं। पैदल आने के लिए पक्की सड़क है।
- ४. जमुई स्टेशन से लच्छुआड़ की दूरी लगभग अट्ठारह मील है। जमुई-शहर से सिकन्दरा (अंचल-मुख्यालय) जानेवाली सड़क से तेरह मील चलकर लच्छुआड़ पहुंचा जा सकता है।
- ६. जमुई-शहर से लगभग म मील की दूरी पर महादेव सिमरियाग्राम पहुंचते हैं। वहां प्रसिद्ध शिवमंदिर, बाजार तथा धर्मशाला भी हैं।
- ७. महादेव सिमरिया से सीधे मुख्य सड़क पर आधा मील चलकर धघारे नामक ग्राम के निकट पहुंचते ही बायीं ओर सड़क के किनारे यक्षस्थान (जखराजस्थान) के सामने से एक रास्ता पगम्बर मुबारकपुर नामक ग्राम होते हुए लच्छुआड़ पहुंचता है। यह रास्ता बस, जीप, कार के योग्य है। घघारे के मोड़ से लच्छुआड़ की दूरी लगभग पांच मील है।
- म. लच्छुआड़ जैनधर्मशाला से दक्षिण पर्वतश्रेणी तक पहुंच कर जन्मस्थान के दर्शनार्थ पहाड़ों के पार तक की चढ़ाई पैदल की जा सकती है। बहां डोली की सवारी भी मिलती है। अचवा जीप से भी पहाड़ों के पार तक की

यात्रा की जा सकती है। जीप जाने योग्य यह सड़क वन-विभाग द्वारा निर्मित है।

९. पटना- हावड़ा मुख्य रेलवे लाइन पर क्यूल से पहले लखीसराय रेलवे स्टोशन है यहां से सीधे दक्षिण बस, टैक्सी या किसी भी साधन से लगभग १७ मील चल कर सिकन्दरा नामक बाजार पहुंचा जा सकता है। सिकन्दरा से लगभग तीन मील दक्षिण चलकर लच्छुआड़ धर्मशाला पहुंच सकते हैं लच्छुआड से दक्षिण पर्वतश्रेणी तक आकर पैदल या जीप से पर्वतों के पार जलस्थान के पृण्य दर्शन किये जा सकते हैं। 72



## ३ परिशिष्ट-१ मगध और जैन संस्कृति

वर्तमान भारतीय-संघ के बिहार राज्य के पटना किमश्नरी (डिविजनल) विशेषकर इसके पटना, गया, हजारीबाग और शाहबाद जिलों के बहुभाग में व्याप्त क्षेत्र- इतिहास में मगध के नाम से प्रसिद्ध था। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में मगध जनपद का नाम स्वणाक्षरों में अंकित है। जैनसाहित्य में विणंत २५।। आर्यदेशों, महाभारत में उल्लिखित १६ जनपदों, भगवती सूत्र में १६ जनपदों और बुद्ध किस्तीन १६ जनपदों में मगध परिगणित है। जैन स्थानांगसूत्र एवं निशीयसूत्र में उल्लिखित भारत की दस राजधानियों और बौद्ध दिग्धनिकाय के महासुदर्शन सुत्त में वर्णित छह महानगरियों में मगध की प्रसिद्ध राजधानी राजगृही सिम्मिलत, है।

सीमा और विस्तार— सामान्यतया मगध जनपद की उत्तरी सीमा गगावदी बनाती थी। जिसके पार (उत्तरिबहार) में विदेह जनपद अवस्थित था। मिथिला और वैशाली उसकी प्रसिद्ध नगरियां थीं। मगध के पूर्व में अंगदेश था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपानदी इन दोनों जनपदों को अलग करती थी। पड़ोसी अंगदेश के साथ मगध के कुछ ऐसे घनिष्ठ संबंध थे कि बहुधा अंग-मगध कर एक युगल के रूप में भी उल्लेख हुआ है। मगध के दक्षिण मणि. और मलय नाम के दो छोटे जनपद थे। पश्चिम में काशी जनपद, उत्तर-पश्चिम में कोशल (अपरनाम कुणालदेश-राजधानी श्रावस्ती) और दिश्रण-पश्चिम में कत्स (राजधानी कौशांबी) अवस्थित थे। वर्तमान मंगरमडल का अधिकांश माग भी मगध का उपातभाग था। प्राचीन काल में ही यह क्षेत्र मगध माना जाता था। चपयजातक के अनुसार चंपानदी अंग और मगध राज्य विभावजक-प्राकृतिक सीमा थी। पालकालीन अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि पुराने मुंगर जिलें के अंतर्गत था। वर्तमान मुंगर और दक्षिण

वेगसगय का प्रायः सारा क्षेत्र श्रीनगर (पटना का एक प्राचीन नाम) भिनत के अंतर्गत था। मंगेरमंडल के जम्इंबन्मंडल का प्रायः सारा क्षेत्र प्राचीन जैनस्थानों, स्मारकों और अवशेषों से भरा पड़ा है। सिकन्दरा अंचल के जनसंघडीह (जैनसंघडीह), जैनडीह, आचारजडीह कुमारकुंड, माहना (माहण-ब्राह्मणकंडपर), परसंडा, रिसडीह (ऋषभदत्त डीह) महादेव सिमरिया अनेक ग्राम प्राचीन जैनक्षेत्र हैं जैनडीह, जैनसंघडीह, आचार्यडीह आदि ग्रामों के नाम से ही स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में कभी जैनों के संघ उनके आचार्य और धर्मस्थान विद्यमान थे। इसी अंचल में भगवान महाबीर की जन्मभीम कंडग्राम या क्षत्रियकंडनगर भी है। जहां भगवान के च्यवन (गर्भावतरण), जन्म, दीक्षाकल्याणक हुए हैं। उसके आसपास के कई ग्रामों ने प्राचीन जैनमंदिर थे। जिनका उल्लेख जैनयात्रीसंघों ने स्वलिखित तीर्थमालाओं में किया है। लच्छुआड़ के पूर्व महादेव-सिमिरिया में पांच जैनमंदिर थे। जिनकी प्रतिमाएं लोगों ने कएं में डाल दी थीं। परसंडा (सिकन्दरा अंचल) में एक जिनप्रतिमा थी जिसे अन्य नाम से वहां की जनता पजती है 31 सिकंदरा से पांच मील की दरी पर भगवान महाबीर की एक विशाल मृतिं है। जिसकी हथेली पर चक्र का चिन्ह है। इसके अतिरिक्त कमारग्राम, बोब, मसोज, आदि अन्य ग्रामों में भी जिनप्रतिमाएं पाये जाने की सचनाएं मिलती रहती हैं। जमईअन्मंडल में इन्दपे, गृद्धेश्वर और महादेव-सिमरिया में छोटे आकार की कई जैनप्रतिमाएं हैं। इन्द्येगढ के ध्वंसावशेष के समीप एक शिलापट्ट भी है जिस पर चौबीस तीर्थंकरों की कई आकार प्रकार की मर्तियां उत्कीर्ण हैं।

महादेव-सिमिरिया में जिन पांच जैनमंदिरों का जैनयात्रियों की तीर्थमालाओं में उल्लेख पाया जाता है. वे संभवतः वर्तमान में शिवमंदिर और उसके संलग्न मंदिर हैं और उस समूह के प्रमुख मंदिरके नाम पर उस ग्राम का नाम महादेव-सिमिरिया प्रसिद्ध हो गया होगा। यह ग्राम जमुई से सात मील पश्चिम में जमुई सिकंदरा जनपथ के समीप है। यहां छह देवालयों का एक समूह है और यह स्थान तीन ओर से विशाल पुष्करिणयों से घिरा है। इस समूह के मुख्य मंदिर में शिवलिंग स्थापित है और शेष मंदिरों में लघु आकार की जैन एवं अन्य प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अनुश्रुति से स्पष्ट है कि सिमिरिया के जैनतीर्थ पर शैवतीर्थ के आरोपण का कार्य गिद्धोर के राजा पूर्णमल ने कियां और इसका औचित्य सिद्ध करने के लिये स्वप्न में शिव का आदेश प्राप्त करने की कथा घड़ी गई। इस क्षेत्र में कुछ अन्य जैनस्थानों को विनष्ट करने में इस राजवंश का ही योगदान रहा हो तो बाशचर्य नहीं शिऐसा प्रतीत होता है कि मगध

में जैनधर्म का पूर्णतः उच्छिन्न हो जाने से अनेक प्राचीन जैनतीर्थ भी विस्मृत हो गये थे और मध्यकाल में उनका उद्धार किया गया है<sup>77</sup>

मगध की राजधानी राजगृही थी। यहां पांच पहाड़ियां हैं। उनके नाम १. विपूर्लागरि, २. रत्निगरि, ३. उदयीगरि, ४. स्वर्णीगरि एवं ४. वैभारीगरि हैं। इं. पृ. पांचवीं शताब्दी में राजगृही से नवीन-नगर पाटलीपुत्र (पटना) में राजधानी स्थानांतरित हो गयी थी। मगध एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जनपद होते हुएं भी प्राचीन ब्राह्मणीय साहित्य एवं अनुश्रुतियों में मगध और मगधवासियों की निन्दा, भत्सना, तिरस्कार एवं उपेक्षा ही की गयी है। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं है। किन्तु एक मंत्र (२/४३/१४) में कहा गया है।

किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दहेन तर्पान्त धर्मम् आं नो भर प्रमगन्धस्य वेदो नेचा शास्त्रं मध्वन रन्धयाः नः।।

अर्थातु— वे क्या करते हैं कीकटों के देश में, वहां गाये पर्याप्त द्ध नहीं देती और न उनका दूध (सोमयाग केलिए) सोमरस के साथ मिलता है। हे मध्वन तृ प्रमगन्ध के सोमलता वाले देश को भलीभांति जानता है।

यहां प्रमगन्ध से नेचा शाला (नीच जानि-अनायं: स्थान पर्व) की ओर संकेत है। यह याद रहे कि इस समय बैदिक आयों की आवास-भीम भी मध्यदेश था। (यहां मगध शुद्ध का उल्लेख नहीं है। पर कीकटों का देश ही मगध है। मगध के प्रति हीनभावना। मगध मध्यप्रदेश के पर्व में है।

२. अथर्ववेद में (४।२३।५४) ज्वरनाशक-देव से प्रार्थना की गयी है कि "गन्धारिभ्यो मृजवद्भ्योऽअगेभ्यो मगधेभ्य प्रेपन जर्नामवशेवो तकमन परिदर्जमा।"

अर्थात् - हे ज्वरनाशक-देव । तम तकमन (ज्वर) को गर्धारियो मजवन्तवासियों, अगर्वासियों तथा मगधवासियों के पास उसी प्रकार सरलता से भेजते हो जिसप्रकार कि व्यक्ति या कोप को एक स्थान से दसरे स्थान पर भंजते हो।

३ फिर अथर्ववेद में ही (१५।२।४५) में कहा है कि-

.... प्रियधाम भवति तस्य प्राच्य दिशि ।।४।। श्रद्धापृश्चिल मित्रोमगिधो विज्ञान वासो हरूणीय रात्रि केशा हरिसौ प्रवर्ती कलमली कर्माणि।।१।।

अर्थातु- (ब्रात्योंका) प्रियधाम प्राची दिशा, उसके पुंश्चील (रखैल) के श्रद्धा और मित्रमागध (मगधवासी) वतलाये गये हैं।

- ४. शतपथ ब्राह्मण (१।४।१०) में मागधों को ब्राह्मण या वेदधर्म के बाहर बताया गया है।
- ४. कात्यायन (२२।४।२२) और लास्यायन (८।६।२८) के श्रौत सूत्रों में कहा गया है कि ब्रात्यधन या तो पितत ब्राह्मण को अथवा मगध के ब्राह्मणों को दिया जाय।
- ६. मनुस्मृति आदि अनेक ब्राह्मणीय गंथों में स्पष्ट लिखा है कि गांधार (भारत का उत्तर-पिश्चमी) सीमाप्रान्त, मध्यप्रदेश (मंजूबन-अंग और मगध) को वैदिकआर्य पाप भूमि कहते हैं और इन जनपदों में आने-जाने का निषेध करते थे। यहां तक कह दिया गया था कि काशी में कोई कौबआ भी मरे तो सीधा वैक्ठ जाय और यदि (मगध) में मन्ष्य भी मरे तो गधे की योनी में जन्म लेता है। मगधवासियों को अपज्वयन, अकर्म, अन्यव्रत, देविपय आदि अपशब्दों से संबोधित किया जाता था। वहां के क्षत्रियों को घृणापूर्वक ब्रात्य क्षत्रिय, दास, क्षत्रियवंध, वृषल आदि संज्ञायें दी जाती थीं। मध्यप्रदेशीय वेदिकआर्य उन्हें बहुत ही नीच समझते थे। इतना ही नहीं, मगध के ब्राह्मणों को भी पश्चिमी-ब्राह्मणों की अपेक्षा इन्हें अतिनिम्न कोटि का समझा जाता था। उनके विषय में धारणा थी कि ये लोग वेद और वेदानुमोदित याग-यज्ञ एव कर्मकांडों को सहज ही छोड़ देते हैं।

#### श्रमण संस्कृति का केन्द्र मगध

उपयंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के प्राचीन सप्तलंडों में से प्राच्यलंड से स्चित भूभाग जिस में मगध और उसके पडोमी विदेह, अंग, बंग, किलंग तथा गांधार आदि जनपद जो उस समय विद्यमान थे, वे वैदिकआयों की सभ्यता, संस्कृति और धर्म से बहुत पीछे के समय तक अछता रहते आये थे। न केवल यहां के निवासी वैदिकआयं ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की संत्रित नहीं थे परन्तु वे वातशाना, मुनि, अर्हत्, बात्य, निर्मंथ, अमण, तीर्थंकरों की परंपरा के उपासक तथा अनुयायी थे। जो इतिहासातीत ही नही अनुमानातीत-काल से यहां रहते आए हैं। उनकी सम्यता भी नाग, यक्ष, विज्ञ, लिच्छवी, जातृक, भल्ल, मल्ल, मोरिय, कोलिय, भंगी आदि अनायं-अवैदिक तत्वों द्वारा संपोधित एवं पल्लवित हुई थी। जो ज्ञान, विज्ञान कला, कौशल, शिल्पाद की दृष्टि में वैदिक आर्य सभ्यता की अपेक्षा श्रेष्ठतम एवं नागरिक सभ्यता महाउत्कृष्ट थी। चिरकाल तक नाग जाति का प्राधान्य रहने के कारण यह नाग सभ्यता भी

कहलायी। प्राचीनयुग की भाषामागधी या अर्द्धमागधी प्राकृत थी। जो यहां की लोक भाषा थी जैन श्रमण तीर्थंकर का उपदेश इसी भाषा में होता है।

## श्रमण संस्कृति की विशेषताएं

9. इस धार्मिक और सांस्कृतिक, परम्परा के प्रस्तोता जितेन्द्रिय होने के कारण जिन, जिनेंद्र, या जिनेश्वर २. संमस्त पूज्य गुणों के युक्त होने से अर्हत् ३. निरन्तर योगपूर्वक साधना करते हुए कैवल्य प्राप्त करने के कारण बातरशाना, ४. व्रत पूर्वक सदाचरण के मार्ग पर आरूढ़ होने के कारण बात्य, ४. समस्त अंतरंग और बहिरंग से मुक्त होने से निर्मंग, ६. सम्पूर्ण समस्व के साधक और उद्योचक होने के कारण समन ७. स्वेच्छा एवं भमपूर्वक तप-त्याग-संयम का मार्ग अपनाने के कारण समन ७. संसार को दुःखरूप जान और मानकर उससे पार होने केलिये धर्मरूपी तीर्थ का उद्घाटन करने के कारण तीर्यंकर, ९. रागद्वेष रूपी आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के कारण आरिहंत १०. सब भवबीजाकुर क्षीण करने के कारण अरूहंत १९. चार घातियां कर्मों को क्षय करके केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त करने के कारण बीतराग सर्वज्ञ अर्हात कहलाते है। ये सब गुण जैनधर्मप्रवर्तक तीर्यंकरों के होते है।

9. यह आहंतों की परम्परा अहिंसा पर आधारित- कदाचरण निवृत्ति प्रधान तथा सदाचार प्रवृत्तिप्रधान है। २. मनुष्य के बीच से किसी प्रकार का ऊंच-नीच आदि भेदभाव इसे अभिष्ठ नहीं है, यहां तक कि क्षित्रय-ब्राह्मण-वैश्य-श्र्रद्र-वर्ण, स्त्री-पुरुष और नपुंसक तीनों में से कोई भी मानव-शरीरधारी परमसाधाना से मोक्ष निर्वाण तक प्राप्त कर सकता है। ३. सभी प्राणियों का हित सम्पादन एवं सर्वोदयमार्ग का प्रयोजक है। ४. इसकी दृष्टि उदार, सिहष्णु, और अनेकान्तिक है, इससे कदाग्रह दूर रहता है ५. आज्ञा प्रधानता की अपेक्षा परीक्षा प्रधानता पर बल देता है। ६. स्वपुरुषार्थ द्वारा परमप्रातव्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य है। ७. यह वेदों, वैदिकहिंसा और वैदिकक्रियाकांडों का विरोधी है। साधना और तपस्या के ये प्रयोग मगध में भी हुआ करते थे इन्हीं एतिहासिक कारणों से जैनों ने मगध को पुण्यभूमि माना और वैदिक ब्राह्मणों केलिए पापभूमि हो गया।

महाभारतोत्तर काल के श्रमणधर्म पुनरुत्थान आन्दोलनका प्रधान केन्द्र मगध रहा और तदनन्तर लगभग भगवान महावीर के बाद दो हजार साल तक इस प्रदेश को जैनधर्म का मुख्यगढ़ रहने का सौभाग्य प्रप्त रहा! इसलिए कतिपय विद्वानों ने उक्त श्रमण या जैनसंस्कृति और इसके धर्म को मगधसंस्कृति और मगधधर्म भी नाम दिये हैं।

#### श्रमण परम्परा एवं मगध

जैनधर्म के अतिप्राचीन अर्द्धमागधी भाषा के आचारांग आदि आगमों में मगह (मगध) का उल्लेख है। प्रज्ञापना सूत्र (१ पद) सूत्रकृतांग और स्थानांगसूत्र में मगह को राजगृही का आर्य जनपद कहा है। आचारांगसूत्र में मगह और राजगृही का उल्लेख है। एक समय में तीर्थंकर महावीर साकेत में धर्मप्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैनों का चिरत्र और ज्ञान मगध और विदेह में अक्षुण्ण रह सकता है। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रमण संस्कृति में मगध को पितत्र माना है उसे आर्यश्रेष्ठ लोगों का जनपद कहा गया है। मगध में जैन ज्ञान और आचार की रक्षा मानी है। उस समय मगध खूब उत्कर्ष में था और आर्य राज्यों और उपनिवेशों की स्थापनाएं भी हो चुकी थीं। सुशासन और सृव्यवस्था से चोर-डाकुओं से सुरक्षित और सामाजिक आचार की मृविधा थी।

हम लिख आए हैं कि अथवंवेद में ब्रात्यों का प्रियधाम प्राचीदिशा को बताया है। वहां मगध का संकेत है। जैन श्रमण संस्कृति में ब्रत धारक को व्यत्य कहा है। जैन निर्प्रथ व्रात्य थे। तपस्या से आत्मशोधन में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्हें ब्रात्य कहा गया है। ये ब्रात्य मगध के अतिरिक्त भारतवर्ष के अन्य भागों में भी रहते थे तथा भारतवर्ष के बाहर के देशों में भी रहते थे।

वर्तमान अवस्पिणी काल के प्रथम प्रस्तोत्ता आदिदेव ऋपभ थे। जो स्वयंभ्, महादेव, ब्रह्मा और प्रजापित कहलाये। ऋग्वेद के कई मत्रों में उनके प्रत्यक्ष या परोक्ष उल्लेख हैं। सिंधुघाटी की सभ्यता के अवशेपों में उस यग में उनकी पूजा के प्रचलन के संकेत पाए जाते हैं। उनका च्यवन (गर्भावतरण), जन्म, दीक्षा अयोध्या में, केवलज्ञान प्रयाग में, मोक्ष (निर्वाण), कैलाश (अष्टापद) पर्वत पर हुआ। परन्त उनका विहार प्राच्यलंड में भी हआ था। वे चौबीस तीर्थंकरों में से प्रथम थे। बाइमवें तीर्थंकर ऑरप्टनेमिका निर्वाण उज्जयंत (गरनार) पर्वत पर सौराष्ट्र में हुआ था। शेष बाइम नीर्थंकरों का निर्वाण विहार प्रांत में ही हुआ। जिनमें से १२वें तीर्थंकर वाम्पुज्य का निर्वाण चंपा (अंग' जनपद) में और अन्तिम तीर्थंकर महावीर का निर्वाण पावापुरी (मगध जनपद) में शेष बीस का सम्मेर्ताशखर पर्वत (पाश्वनाथ पर्वत) पर निर्वाण (मगध जनपद में) हुआ।

नौवें तीर्थंकर सूविधिनाथ (पुष्पदंत) की च्यवन, जन्म, दीक्षा, भूकिं काकंदी थी। दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ की च्यवन, जन्म, दीक्षा भूमि भिद्दलपुर (जिला हज़ारीबाग), बारहवें तीर्थंकर बासुपुज्य की च्यवन, जन्म, दीक्षा, भूमि चंपा थी। बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रतस्वामी की जन्म दीक्षा, च्यवन भूमि राजगृही थी। अतिम तीर्थंकर महावीर की च्यवन, जन्म, दीक्षा, भूमि कुंडपुर (क्षत्रियकुंड) (मुंगेर जिला अन्तर्गत) थी।

तीर्थंकर महावीर की केवलज्ञान भूमि ऋजुकूलानदी के तटवर्ती जृंभिकाग्राम के बाहर थी इनकी प्रथम देशना (धर्मोपदेश) चतुर्विधसंघ, साधु साध्वी, श्रावक, श्राविका तीर्थ की स्थापना, इंद्रभूति आदि ग्यारह बाह्मणों को दीक्षा देकर गणधरों की स्थापना, ये सब कार्य पावापुरी में हुए। ग्यारह गणधर राजगृही में वैभारगिरि पर निर्वाण पाए थे। इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ये तीनों गणधर सगे भाई थे इनका जन्म नालन्दां के निकट गुब्बरगांव (वर्तमान बड़गांव) में हुआ था। गणधर इन्द्रभृति (गौतमस्वामी) को गुणाया (जिला नालन्दा) में केवलज्ञान हुआ था। ये मब घटनाएं भी मगध जनपद में हुई थी।

मगध नरेश बिंबसार श्रेणिक भगवान महावीर का परमभकत क्षायिक सम्यतत्वधारी अगली चौबीसी में पद्मनाभ नाम का होने वाला प्रथम तीर्थंकर, भगवान महावीर के प्रथम पट्टधर गणधर सुधर्मास्वामी इनके शिष्य जम्बूस्वामी (दोनों केवली) की जन्मभूमि भी मगध ही थी। भगवान महावीर के आगमों की प्रथम सम्मिलत वाचना केलिए श्रमण संगति स्थूलिभद्रकी अध्यक्षता में मगध की राजधानी पटना (पाटलिएत्र) में हई, चौबीसों तीर्थंकर तथा उनके श्रमण-श्रमणियां मगध में विचरे। भगवान महावीर के उपरांत काल में भी श्रमण-श्रमणियों का इस प्रदेश में सतत विहार (आना-जाना) होते रहने से यह प्रदेश विहार नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रभु महावीर अपनी दीक्षा के बयालीस वर्षों में से अधिक समय मगध में ही व्यतीत किये।

## जैनधर्म एवं मगध

मगध को शिश्नाग-वंशी विवसार श्रेणिक, अतातशत्रु (कोणिक) सिद्धार्थ नन्दीवर्धन, महानन्दी आदि राजवंशी और मौर्यवंशी सभी सम्राट ब्रात्यक्षत्रिय थे। ये सब भगवान महावीर के अनुयायी तथा प्रवलपोषक थे। उनके अभयकुमार आदि शाकटायन, राक्षस और चाणिक्य महामंत्री भी

मगधनिवासी थे और जैनधर्म के अनुयायी थे। पूर्व मध्यकाल में जैनों को मगध छोड़ना पड़ा।

किन्तु जैनों ने अपनी पुण्यभूमि मगध को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका चप्पा-चप्पा जैनों के सांस्कृतिक इतिहास से रंगा है। राजगृही पंचपहाड़ी, पावापुरी, बड़गांव भू क्षत्रियकुंड, ब्राह्मणकुंड (कुंडपुर), काकन्दी. गया, गोरथिगिर (चराचर पर्वत), जंभीयग्राम, भद्दीय, गुणावां, नवादा, विहारशारीफ सम्मेतिशाखर, पाटलिपुत्र (पटना) महसारनगर, पचारपहाड़, श्रावकपर्वत आदि अनेकों स्थानों में प्राचीन एवं मध्यकालीन जैन पुरातत्व अवशेष, जिनमंदिर, जिनतीर्थ, जिनप्रतिमाएं, पवित्रस्मारक आदि प्राप्त हैं। इनमें अधिकांश स्थल तीर्थक्षेत्रों के रूप में पूज्यनीयं हैं। भारत के कोने -कोने से प्रतिवर्ष लाखों जैनयात्री चिरकाल से मगध के इन तीर्थस्थानों की यात्रा करने आते रहते हैं।

संक्षेप में मगधदेश का जैनधर्म और जैनसंस्कृति के साथ अत्यन्त प्राचीन काल से ही अट्ट घनिष्ठ संबंध है। एक को प्रथक करके दूसरे के विषय में सोचा समझा ही नहीं जा सकता।

मगध का अस्तित्व और उसका इतिहास, उसकी मगधसंस्कृति, श्रमणपरंपरा, अर्द्धमागधी प्राकृतआगम, साहित्यपंचागी, जैनधर्म के स्थापत्य और इतिहास के अभिन्न अंग हैं। इन दोनों के अभ्युदय और उत्थान एवं पतन ही अन्योन्याश्रित रहे हैं। मगध ने यदि जैनधर्म को पोषण दिया है और उसका वर्तमान इतिहास दिया है तो जैनधर्म ने भी मगध को सर्वतोमुखी उत्कर्ष साधन दिया है और उसे विश्वविश्रुत बना दिया है।

#### परिशिष्ट-२ वैशाली गंणतंत्र

आज से लगभग २६ सौ वर्ष पहले वैशालीनगर सभी प्रकार की सुविधाओं से सम्पन्न था जो नौ मील की परिधि में बसा हुआ था। सुन्दर चैत्यों, तालों तथा बाग-बगीचों से परिपूर्ण था। नगर की बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से तीन भागों में रचना की गई थी। पहले भाग में स्वर्णकलशों से युक्त सात हजार घर थे। दूसरे भाग में चांदी के कलशों से चौदह हजार घर थे। तीसरे भाग में तांबे के कलशों से युक्त २१ हजार घर थे। इन तीनों भागों में क्रमशः उत्तम, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग अपनी स्थित के अनुसार रहते थे उस समय वैशाली की जनसंख्या १ लाख ६४ हजार थी। (प्रति घर में लगभग चार जनसंख्या की

व ति थी।) इस विभाजन के आधार पर यहां का समाज भी तीन वर्गों में ि क्त था। इस नगर की सुन्दरता का बखान बृद्धदेव अपने शिष्यों में करते हुए र-बार यहां आने की बात कहते थे। यह वैशाली विदेह गणतंत्र की राजधानी

विदेह भारत के तत्कालीन गणतंत्र राज्यों में से एक प्रधान शक्तिशाली राज्य था। इस गणतंत्र के महाराजा चेटक लिच्छिवी जाति के क्षत्रिय थे।

#### तीर्थंकर भगवान महावीर के वंश के साथ चेटक का संबंध

तीथंकर महावीर की माना रानी त्रिशला चेटक की वहन थीं। सबसे प्राचीन जैनागम आवश्यक चींग में इसका उल्लेख मिलता है। विशाला (त्रिशला) के बड़े पत्र (महावीर के बड़े भाई) नन्दीवर्धन की पत्नी ज्येष्टा चेटक की पत्री थी। जैनागमों में सबसे प्राचीन एवं प्रथम आचारांग सत्र में भगवान महावीर की कुछ जीवनी मिलती है। उसमें एक स्थान पर महावीर की माना का एक नाम "विदेहिदन्ना" भी आया है। अर्थान महावीर की माना के तीन नाम—विश्वला, विदेहिदन्ना और प्रियकारिणी थे। भगवान का भी एक नाम विदेहिदन्न है। अर्थान-विदेहिदन्ना त्रिशला का पत्र-विदेहिदन्न वर्धमान महावीर थे। इस प्रकार त्रिशला विदेह की कत्या महाराजा चेटक की बहन थी। कड़पर के राजा सिद्धार्थ के पत्र थे और महाराजा चेटक के भानेज थे। नन्दीवर्धन को चेटक की वेटी ज्येष्टा व्याही थी। अतः नन्दीवर्धन महाराजा चेटक के जवाई (दामाद) भी थे।

बौद्ध माहित्य में वैशाली और उमपर आधिपत्य रखने वाली लिच्छिवी जाति का बहुत कुछ वर्णन तो मिलता है किन्तु इस जनपद और समाज पर सर्वोपिर अधिकार रखने वाले किसी खाम व्यक्ति का नाम नहीं मिलता। पर यह वर्णन तो मिलता है कि यह नगरी विज्ञ (वृज्ञि) मंघ गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। जैनग्रंथों के अनुमार वैशाली गणतंत्र के राजाओं द्वारा निर्वाचित महाराजा चेटक था। वह भगवान महावीर का मामा था। भगवान महावीर से पहले चेटक तेईमवें तीर्थंकर भगवान पाश्वंनाथ की परंपरा का अनुयायी था। पहले बुद्ध ने तीर्थंकर पाश्वंनाथ की परंपरा में दीक्षा ली थी और कठार तपस्या की थी। पर यह इसमें वदांशत नहीं हुई। इमिला। इस परंपरा का त्याग कर इसने अपना मध्यममार्ग का पंच स्थापित किया जो आज विश्व में बुद्धधर्म के नाम से विख्यात है।

महाराजा चेटक बाद में भगवान महाबीर का अनुयायी होकर दृढ़ जैनधर्मी परमार्हत श्रावक बना।

भारत में उस समय अनेक गणतंत्र राज्य थे। परन्तु बैशाली राज्य का इतिहास तथा कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन ग्रंथों से मिलता है। संभवतः इसी कारण से श्री जैसवाल ने इस गणतंत्र को विवरणयुक्त गणराज्य Recorded Republic) शब्द से संबोधित किया है। क्योंकि अधिकांश गणराज्यों का अनुमान कुछ सिक्कों या मुद्राओं से अथवा पाणनीय-व्याकरण के कुछ सूत्रों से या कुछ ग्रंथों में उपलब्ध संकेतों से किया गया है। इसी कारण विद्वान लेखक ने इसे प्राचीनतम गणतंत्र घोषित किया है। जिसके लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हैं और जिसकी कार्यप्रणाली की झांकी हमें बुद्ध के अनेक संवादों से मिलती है।

विज्ज (वृजि) एक महासंघ का नाम है। जिसके बंग थे— १. जातृक २. विदेह ३. लिच्छिवी ४. वृजि ४. उग्र ६. भोग ७. कौरव एवं द. इक्वाक इनमें से मुख्य थे वृजि और लिच्छिवी। बुद्ध दर्शन और भारतीय-भूगोल के अधिकारी विद्वान श्री भरतिसंह उपाध्याय ने अपने ग्रंथ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पृष्ठ ३८३-८४ में अपना मत प्रकट किया है कि वस्तुतः लिच्छिवियों और बिज्ज्यों में भेद करना कठिन है। क्योंकि बिज्ज न केवल एक जाति के थे परन्तु लिच्छिवी आदि गणतंत्रों को मिलाकर उनका सामान्य अभिधान बिज्ज् था। बिज्ज्ज् आयों के छः कुल थे। यथा— १. उग्र २. भोग ३. राजिन्य ४. इश्वाक ४. जातृ और ६. कौरव वर्षात् विज्ज्जित महासंघ के बाठ अंगों एवं बायों के छह कुलों पर विचार करने से भी जात होता है कि १. उग्र २. भोग ३. जातृक ४. कौरव तथा ४. ईक्वाक नाम दोनों में हैं परन्तु विदेह, लिच्छिवी और बिज्ज् इन तीनों मंगों का राजन्य में समुचय । रूप से स्वीकार किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि लिच्छिवी जाति के राजा चेटक और जातृ जाति के राजा सिद्धार्थ (महाबीर के पिता) भिन्न-भिन्न क्षत्रिय जातियों के थे।

परन्तु अलग जाति के रूप में विज्वयों का उल्लेख पाणिनी ने किया है और कोटिल्य ने भी जातुकों को लिन्छिवियों से बलग माना है। युवांगणांग (चीनी बौद्धयात्री) ने भी विज्ञ देश और वैशाली में मेद किया है। उसने लिखिवियों को ब्रात्य लिखा है। हम लिख बाए हैं कि बात्य बैन धर्मानुयायियों को कहा जाता था।

कम्बोज, सुराष्ट्र आदि क्षत्रियों की श्रेणियां कृषि व्यापार तथा शस्त्रों द्वारा जीवनयापन करते थे और लिष्डिची, वृजि, मल्लक, भद्रक, कुरु, पांचाल एवं ज्ञातृ आदि श्रेणियां राजा के समान जीवन बिताती थीं।

रामायण और विष्णुपुराण के अनुसार वैशालीनगरी की स्थापना इक्ष्वाकु-पुत्र विशाल द्वारा की गई थी। इसलिए यह विशाला नाम से प्रसिद्ध हुई। वैशाली धन धान्य से समृद्ध तथा जन-संकुल नगरी थी। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के इतिहास से वैशाली के इतिहास से घीनेष्ठ संबंध रहा है। पांच सौ वर्ष ईसापूर्व में भगवान महावीर और बुद्धदेव इन दोनों की पवित्र स्मृतियां वैशाली से निहित हैं

जैनाचार्य हेमचन्द्र सूरि त्रिशाष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्व ५० शल १८४-६५ में कहा है कि धन धान्य एवं समृद्धियों से भरपूर वैशाली नेगेरी? थी उस पर चेटक का शासन था। वैसाली की जनसंख्या का मुख्य अंग क्षत्रिय थे। श्री रे चौधरी के शब्दों में— ''कट्टर हिन्दूधर्म के प्रति उन क्षत्रियों का मैत्रीभाव प्रकट नहीं होता। इसके विपरीत ये क्षत्रिय जैन, बुद्ध, जैसे अबाह्मण परंपराओं के प्रबल पोषक थे। मनुस्मृति के अनुसार वे बात्य राजन्य थे। सुविधित है बात्य का अर्थ यहां बैन है क्योंकि जैन साधु एवं श्रावक तप, अहिंसा, सयम (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) वतों का पालन करते हैं।''

#### . सातधर्म

मगधराज अजातशत्रु (कृणिक) राज्यविस्तार केलिये लिच्छिवियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास भेजा और कहलाया कि वाज्जिगण चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, मैं उसे पूर्ण विनाश कर देना चाहता हूं। इस कार्य की सफलता केलिये उपाय बतलाइये। यह कहकर सावधान होकर उनके वचन सुनो और आकर मुझे बताओ। तथागत का वचन मिथ्या नहीं होता।

ब्द्ध ने मंत्री के वचन सुन कर उसे कोई उत्तर नहीं दिया। पर अपने शिष्य आनन्द के क्छ प्रश्न पूछे हुए निम्निलिखत सात परिहानिय धर्मों का वर्णन िक्या।

 हे आनन्द! जबतक विजि पूर्णरूप से निरंतर परिषदों का आयोजन करते रहेंगे:

- २. जब तक विज्ञ संगठित होकर मिलते रहेंगे, संगठित होकर उन्नित करते रहेंगे तथा संगठित होकर कर्तव्य-कर्म करते रहेंगे।
- जबतक अप्रज्ञप्त (अस्थापित) विद्याओं को स्थापित करते रहेंगे,
   स्थापित विद्याओं का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा पूर्व काल में स्थापित प्राचीन विज्ञि विद्यानों का अनुसरण करते रहेंगे।
- ४. जबतक वे बिज्ज-पूर्वजों का तथा नागरिकों का सम्मान पूजा. समर्थन करते रहेंगे और उन के वचनों को सुनकर मानते रहेंगे।
- प्रजब तक वे विज्जिकुल की मिहलाओं का सम्मान करते रहेंगे और कोई
   भी कुलस्त्री, कुलकुमारी उनके द्वारा बलपूर्वक अपहृत या निरुद्ध न की जाएगी।
- ६. जब तक वे नगर या नगर के बाहर विज्य वैत्यों (जिन-मंबिरों) का आदर सम्मान करते रहेंगे। पूर्ववत सत्कार बहुमान पूजादि करते रहेंगे और पहले किये गये धर्मानुष्ठानों की अवमानना न करेंगे।
- ७. जब तक विज्जियों द्वारा अरिहंतों की रक्षा-सुरक्षा, समर्थन किया जाता रहेगा तबतक विज्जियों का पतन नहीं होगा, उनका कोई भी बालबांका न कर सकेगा। उन्नति और उत्थान ही होता रहेगा।

आनन्द को इसप्रकार बताने के बाद बुद्ध ने अजातशत्रु के मंत्री वस्सकार से कहा कि मैंने ये कल्याणकारी सात धर्म विज्जियों को वैशाली में बताये हैं। तब वस्सकार मंत्री ने बुद्ध से कहा कि हे गौतम! तो क्या तब तक विज्जियों को नहीं जीत सकते? जबतक कूटनीति द्वारा उनके संगठन को तोड़ नहीं दिया जाता? बुद्ध ने उत्तर दिया कि तुम्हारा विचार ठीक है। इसके बाद मंत्री वापिस चला गया और सारी बात अजातशत्रु से कह दी।

उपर्युक्त विवरण से वैशाली गणतंत्र की उत्तम व्यवस्था, अनुशासन, सच्चिरित्रता, संगठन एवं धर्मीनिष्ठा की पृष्टि होती है। इससे स्पष्ट है कि अरिहंतों और जैनचैत्यों के उपासक होने से वे जैनधर्मानुयायी थे। अतः ध्यानीय है कि २६०० वर्ष के प्राचीन गणतंत्रों में वैशाली गणतंत्र श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट था। विजयों, लिच्छिवियों कुछ अन्य गणों ने भी इसे महान बनाया था। उनके जीवन में आत्मसंयम की भावना थी। वे नकड़ी के तख्त पर सोते थे और वे सदैव कर्तव्यिनिष्ठ थे। यह सब जैनधर्म का ही प्रताप था। जब तक उन में गण रहे तब तक उन का कोई बालबांका न कर सका। वे विज्ञ अंग्हतां (जैनतीर्थंकरों)। उनके मंदिरों के उपासक थे, वे ब्रात्य क्षत्रिय थे। वे जैन धर्मानुयायी थे। उन के आचरण पर जैनधर्म की अंगिट गहरी छाप थी।

## वैदेशिक संबंध

लिच्छिवियों के विदेशी संबन्धों का नियंत्रण अठारह (१८) गणराज्यों की. परिषद से होता था। इस का वर्षन बौद्ध और जैनसाहित्य में मिलता है। नौ लिच्छिवियों और नौ मल्लों के साथ मिलकर यह महासंघ (Council) करता था। अजातशत्र वैशाली पर आक्रमण के मुकाबले में उन्होंने अपने सन्देश भेजने केलिए दूत नियुक्त किए वे (वैशालिकानां लिच्छिविनां वचनेन)।

बुद्ध के समय में वैशाली गंगा से तीन योजन (लगभग सत्ताइस मील की दूरी पर थी।) और उन दिनों गंगानदी से वैशाली पहुंचते थे। है युवानच्याङ ने भी गंगानदी से वैशाली की दूरी १३४ ली (२७ मील) लिखी है।

## वैशाली गणतंत्र का अन्त

वैशाली गणतंत्र पर मगधनदेश श्रेणिक बिंबसार की रानी चेलना (चेटक की पृत्री) के पृत्र अजातशत्र (क्रेणिक) का वैशाली, पर आक्रमण घातक प्रहार था। उसकी साम्राज्य विस्तार अकांक्षा ने वैशाली का अन्त करिंदया। बृद्ध की भेंट के बाद मन्त्री बस्सकर को अजातशत्र ने वैशाली भेजा उसने वैशाली के लोगों में फूट के बीज बोए अजातशत्र ने ई. पू. ५४४ वर्ष (भगवान महावीर की दीक्षा के चौबीस पञ्चीस वर्ष बाद) बहुत बड़ी सेना लेकर वैशाली पर आक्रमण कर दिया जिसका वर्णन जैनागम नियंविलयाओं में इस श्रकार है—

"तब राजा कोणिक (अजातशत्रु) हजारों हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल मेना (चत्रिंगिणी सेना) सहित सब स्विधाओं सहित अंग जनपद के बीच में से निकला एवं विदेह जनपद की वैशाली नगरी की ओर युद्ध केलिए गया।

वहां पहुंच कर उसने वैशाली को घेर लिया उधर से वैशाली नरेश चेटक अपनी और अपने सहयोगी १० गणराज्यों की सेनाओं के साथ अजातशत्रु की सेना से अपने राज्य की रक्षा केलिए युद्धक्षेत्र में आ डटा। प्रलयंकारी घमासान युद्ध हुआ। १२ वर्षों तक युद्ध चालू रहा। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई।"

आचार्य हेमचन्द्र कृत त्रिशिष्टशालाका परुष चरित्र पर्व दस सर्ग बारह में कहा है कि— अजातशृत्र की सेना ने वैशाली में निर्मित बीसवें तीर्थंकर श्री मृिनस्वतस्वामी के स्तूप को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। जो परमार्हत महाराजा चेटक के उपास्यदेव का जैनमन्दिर था। अतः अजातशृत्र ने अपने मंत्री बस्सकार द्वारा कृटनीति से विज्जयों में फूट डलवाई और उनके उपास्य इष्टदेव

मृनिसुव्रतस्वामी का चैत्यस्तूप ध्वंस करवाया। जिसका परिणाम यह हुआ कि वाज्जियों का पतन हुआ। मृनिस्वतस्वामी चैनधर्म के २०वें तीर्यंकर थे।

हम लिख आये हैं कि— "वस्सकार को बुद्ध ने कहा था कि विज्ञ जब तक संगठित रहेंगे एवं विज्ञ चैत्यों की रक्षा और सम्मान करते रहेंगे त्व तक विज्ञयों का पतन नहीं होगा।

वैशाली पर विजय पाने केलिए अजातशतु ने वैशाली का छांस किया और उसपर गधों से हल चलवाकर एकदम नष्ट-भ्रष्ट करवा दिया। युद्ध में ई. पू. ५३२ में महाराजा चेटक पराजित हुए एवं वैशाली छ्वंस और नष्ट-भ्रष्ट कर दी गई। यहां की प्रजा को विवश होकर अन्यत्र बाना पड़ा। कुछ लिच्छिवी परिवार क्षात्रयकुंड के राजा निन्दवर्धन (सिद्धार्थ का पुत्र, भगवान महावीर का बड़ा भाई, महाराजा चेटक का जवाई) की शारण में गए और उनके राज्यान्तर्गत नगर बसाकर स्थाईरूप से आबाद हो गए। तब उस नगर का नाम (लच्छु + वाल = लच्छुआल) पड़ गया पश्चात अपभंश होकर लच्छुआड़ प्रसिद्ध हो गया। यह नगर आज भी विद्यमान है जो इस घटना की याद दिलाता है।

जैन-परम्परा के आर्यावर्त (भारत वर्ष) से सबसे बड़ी जनसहारक लड़ाई महाराजा चेटक को अपने दोहित्र, मगधराज अजातशत्र (कोणिक) के साथ लड़नी पड़ी।

अजातशत्रुं ने अपने पिता श्रेणिक की मृत्यु के बाद राजगृही से हटाकर अंग जनपद में चंपानगरी को अपनी राजधानी बनाया। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तथा फूट से इतने वैभवशाली महागणतंत्र राज्य का विनाश हुआ। महाभारत ने भी गणतंत्रों के विनाश केलिए ऐसे ही कारण बतलाये हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन! गणों तथा राजकुलों में शात्रुता की उत्पत्ति का मूल कारण है लोभ और ईर्ष्या-देष जब कोई गण या कुल लोभ के वशीशत होता है तब दोनों के मेल से पारस्परिक विनाश होता है।

वैशाली गणतंत्र के महाराजा चेटक तथा अंग-मगघ के राजा अजातशत्रु दोनों भगवान महावीर के अनुयायी होने से जैन धर्मानुयायी है। चेटक नाना था और अजातशत्रु दोहित्र था। युद्ध बारह वर्ष चालू रहते हुए बीच-बीच में भगवान महावीर के वैशाली में तथा गंडकी नदी के दूसरे तट पर वाणिज्यग्राम में चार चतुर्मास हुए। युद्ध समाप्ति के बाद ई. पू. ५३३ से ५२७ तक भगवान अपने निर्वाण तक फिर कभी वैशाली नहीं गए। इससे मी.स्पष्ट है कि ई. पू. ५३२ में वैशाली ध्वंस हो चंकी थी।

हम लिख आए हैं कि लिच्छिवी और जातृ दोनों क्षत्रिय जातियां अलग-अलग हैं। कईयों ने लिच्छिवियों और विज्जियों के प्रायः एक माना है और इन्हें राजन्य क्षत्रिय माना है। इससे स्पष्ट जात होता है कि यह दोनों उच्चक्षत्रिय, राज गीय, ब्रात्य शुद्धक्षत्रिय थे। महाराजा चेटक वैशाली के और सिद्धार्थ एवं नन्दीवर्धन (पिता-पुत्र) मगध जनपद में कुंडपुर के राजा थे। अतः ये दोनों स्वतंत्र राजा थे।

### वैशाली पर आक्रमण का कार न

वैशाली पर आक्रमण के कई कारण बतलाएं जाते हैं। १. एक जैनकथा के अनुसार सचेतक नामक हाथी और अट्ठारह लिड़यों का हार राजा श्रेणिक ने अपने छोटे पुत्र बहल्ल को दिया था। परन्तु अजातशत्रु इन दोनों को अपने छोटे भाई बहल्ल से हड़पना चाहता था। बहल्ल हाथी और हार को अपने साथ लेकर नाना चेटक के पास वैशाली चला गया और चेटक ने उसे संरक्षण दिया। इसलिए अजातशत्रु ने युद्ध किया। २. कुछ लोगों के अनुसार रत्नों की एक खान से अजातशत्रु ललचाया था। ३. मगधराज्य और वैशाली राज्य की सीमा गंगातट पर चुंगी के विभाजन के प्रश्न पर झगड़ा हो गया था। चाहे जो कुछ भी हो। इतना तो निश्चित है कि अजातशत्रु ने लोभवश इस युद्ध केलिए बड़ी तैयारियां की थीं। सर्वप्रथम इसने गंगातट पर पाटलिपुत्र (पटना) की स्थापना की। जैन विवरणों के अनुसार यह युद्ध बारह वर्षों तक चला। अन्त में वैशाली गणतंत्र मगध का अंग बन गया।

## चेटक के भारत के राज्यों के साथ कौटुंबिक सम्बन्ध

महाराजा चेटक की एक बहन त्रिशाला थी और प्रभावती आदि सात पा थी। इनमें से छह पुत्रियों का विवाह हुआ था और एक ने विवाह नहीं अक्षेत्र, उसने दीक्षा ले ली थी। अब यहां चेटक का दूसरे राज्यों के साथ संबंध बतान के लिए उनकी राजधानियों सहित नामों का उल्लेख करते हैं— १. क्षित्र के का राजा सिद्धार्थ (बहनोई) २. वीतभय-पत्तन (सिंधु-सौवीर) का राजा उल्लेख करते हैं— १. चंपा (बंग) का दिधवाहन राजा ४. कौशाम्बी का राजा शतानिक ५. उज्जैन (मालवा) का राजा चंद्रप्रदात ६. क्षत्रियकुंड (मगध) का राजा निन्दवर्धन ७. राजगृही (मगध) का राजा श्रीणक-बिबसार। नम्बर दो से सात ये छह चेटक के दामाद बे। इस प्रकार सात राज्यों से चेटक के कौटुंबिक संबंध थे।

#### राज्य प्रणालियां

उस काल में दो प्रकार की राज्य प्रणालियां थीं। १. गणतंत्र राज्यप्रणाली २. एक राज्य की स्वतंत्र एक सत्ताक राज्यप्रणाली। महाराजा चेटक के बहनोई और छः दामाद (ये सातों) एक अपने-अपने राज्यों के एक सत्ताक राजा थे। एक सत्ताक राज्य की व्यवस्था वहां का राजा अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं करता था। ये सब राजा भगवान महावीर के अनुयायी दृढ जैनधर्मी थे।

ध्यानीय है कि चेटक की छोटी पुत्री चेलना के साथ विवाह करने केलिए राजगृही के राजा श्रेणिक बिंबिसार ने स्वयं मांगा था। पर चेटक ने यह कहकर उसे मना कर दिया था कि "तुम शिशु नागवंशी हर्षकुल के बाहिकवासी। हो इसलिए मेरी पुत्री का रिश्ता तुमसे नहीं हो सकता"। परन्तु चेलना ने श्रेणिक से स्वयं विवाह कर लिया था। हम लिख आए हैं कि राजा चेटक ऊंचे राजन्यकुल के क्षत्रिय थे इसीलिए उन्होंने श्रेणिक के साथ चेलना का विवाह करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि वह हीनकुल का था। यह भी स्पष्ट है कि श्रोष जंवाई उनके ममान उच्चकुल के थे और समृद्धिशाली भी थे। हम पहले इन के बहनोई राजा सिद्धार्थ की समृद्धिशालीनता का उल्लेख कर आए हैं। अब हम सबसे बड़े जंवाई उदायन के राज्य विस्तार, जैनधर्म में दृढ़ता और उसकी समृद्धशालीनता का उल्लेख करते हैं—

# सिंध-सौवीर का राजा उदायन

भगवान महावीर के समंकालीन सिंधु-सौवीर जनपद नरेश महाप्रतापी यथाख्यात नीमा राजा उदायन वैशाली के महाराजा चेटक के सबसे बड़े जंबाई थे। जो राजकुमारी प्रभावती के पित थे। इनकी राजधानी सिन्धनदी के तटवर्ती वीतभयपत्तन नगरी थी। इनके अधीन ३६३ नगर ६८५० ग्राम अनेक खाने और १६ देशों के राजा थे। उदायन की आज्ञा से महासेन (उज्जैननरेश चंद्र-प्रद्यौत) आदि १० महापराक्रमी मुकुटबद्ध राजा रहते थे। महारानी प्रभावती के महल में देवताप्रदत्त गोशीर्षचन्दन काष्ट्र की भगवान महावीर की जीवितस्वामी की कुंडलंमुकुट आदि अलकारों से अलंकृत अत्यंत सुन्दर महाचमत्कारी प्रभावित प्रतिमा घर चैत्यालय में विराजमान थी। राजा-रानी प्रतिदिन इसकी पूजा करते थे। राजा धर्मपरायण, प्रजावत्सल और महा सूर-वीर था। इसकी सूरवीरता के कारण शत्रु राजा इसके देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करते थे। इसलिए न तो स्वचक्र-परचक्र का भय था और

न ही प्रजा का उत्पीड़न था। सब निर्भय होकर सुख और शांति से निवास करते है। यही कारण था कि राज्य शांत-धार्मिक-धन-धान्य से समृद्ध था।

अन्त में राजा उदायन और रानी प्रभावती ने राजपाट गृहस्थ परिवार सर्व परिग्रह का त्याग कर भगवान महावीर के शासन में निग्रंथ श्रमण-श्रमणी की दीक्षाएं लेकर निरातिचार-चरित्र पालकर आयु समाप्त होने पर प्रभावती ने देवगित प्राप्त की और (राजा उदायन) राजिष केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने और अन्त में सर्वकर्म क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया। 12

इसी प्रकार चेटक के बहनोई सिद्धार्थ तथा छहों ही दामाद सभी बड़े समृद्धिशाली राज्यों के स्वामी बने।

#### फ्टनोट्स:-

9. ऋग्वेद 90, 90२, ६ १३६, २, ३३। भागवत ४, ६ विष्णुपूराण ३. १८ आदि। इनमें ऋषभ, केशी, वातरशाना मुनियों के उल्लेख ध्यान देने योग्य हैं। विशेष जानकारी के लिये देखें— हमारा मध्यऐशिया और पंजाब में जैनधर्म-ग्रंब अध्याय १ पुष्ठ १ से २१

२. जैनागम संमवायांग पृष्ठ २४६। और कल्पसूत्र। आ. हेमचंद्र कृत त्रि. शा. पु. चरित्र आदि। विगम्बर-तिसोयपण्णत्तिमताधिकार ४। जिनसेन कृत आदिपुराण, गुणभद्र कृत उत्तरपुराण,

प्यादत कृत महाप्राण (अपभ्रशं)

- है. भागबतपुराण ४, ५, ९ ११, २। विष्णुपुराण २३, १, ३१ बायुपुराण ३३, ५२। अग्निपुराण १,७,९१-१२. ब्रह्मांड पुराण ४, ६२, लिंग पुराण ४७, २२ स्कन्द पुराण कौमार खड ३७, २७, मार्कन्ड पुराण ४०।४१ इन में स्पष्ट उल्लेख है कि ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।
- ४. कल्पसूत्र एवं आचार्य हेमचन्द्र कृत ति. श. प्रुक्यस्त्र

५. कल्पसन्न।

- ६. देखें हमारा लिखा- मर्ध्यएशिया और पंजाब में जैनधर्म ऐतिहासिक ग्रंम में बिस्तृत वर्णन। ७. दिगम्बरपंत्री महाबीर का विवाह नहीं मानते। इस भ्रांत मान्यता के स्पष्टीकरण केलिये। मेरी पुस्तक-राजकमार वर्धमान महाबीर विवाहित थे- खबश्य पढें।
- दिगम्बर पं. फूलबंद सिद्धांतशास्त्री कृतं जाति, वर्ण, और धर्म नामक पुस्तक पृ. २८० भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित
- ९. डा. हीरालाल जैनं M.A.D.Litt कृत महाबीर प्स्तक।
- ९०. डा. हीरालाल M. A. D. Liu कृत पुस्तक महाबीर।
- ११. भगवान महाबीर के ६०९ सास बाद दिगम्बर संप्रदाय की स्थापना हुई।
- १२. डा. मूपसिंह राजपूत- हांसी (हरियाणा) श्रमण हिन्दी मासिक पत्रिका वर्ष २२ अंक १२ पृ. ५ से ११

- १३. उपर्युक्त सब घटनाओं का उल्लेख कर्धमागधी भाषा के प्राचीन जैनागमों कल्पसूत्र आचारांग आदि में आता है जिनकी ज्योतिष शास्त्र में पुष्टि करता है। यद्यपि दिवबर भी इस जन्मकंडसी को बक्षरशः मानते हैं पर इस विषय में दिगम्बर शास्त्र मौन हैं।
- The Gains, both Svetambaras and Digambaras, state that Mahavira was the son of King Siddhartha of Kundanura or Kundagrama. They would have us believe that Kundagrama was a large town, and Siddhartha a powerful monarch. But they have misrepresented the matter in overrating the real state of things, just as the Buddhists did with regard to Kapilavastu and Suddhodhana. For Kundagrama is called in the Akaranga Sutra a samnivesa, a term which the commentator interprets as denoting a halting-place of caravans or processions. It must therefore have been an insignificant place, of which tradition has only recorded that it lay in Videha (Akaranga Sutra, 11 15 & 17 Yet by combining occasional hints in the Bauddha and Gaina scriptures we can, with sufficient accuracy, point out where the birthplace of Mahavira was situated; for in the Mahavagga of the Buddhists! we read that Buddha, while sojourning at Kotiggama, was visited by the courtezan Ambapali. and the Likkhavis of the Neighbouring capital Vesali. From Kotiggama he went to where the Natikas2 (lived). There he lodged in the Natika Brickhall2, in the neighbourhood of which place the courte/an

Ambpali possessed a park, Ambapaliyana, which she bequeathed on Buddha and the community. From there he went to Vasali, where he converted the general-in-chief (of the Likkhavis), a lay-disciple of the Nirgranthas (or Gaina monks.) Now it is highly probable that the Kotigama of the Buddhists is identical with the Kundaggama of the Gainas. Apart from the similarity of the names, the mentioning of the Natikas, apparently identical with the Gnatrika Kshatriyas of whose clan-Mahavira belonged, and of Siha, the Gaina, point to the same direction. Kundagrama, therefore, was probably one of the suburbs of Vaisah the capital of Videha. This conjecture is borne out by the, name Vesalic, i.e. Vaisalika given to Mahavira in the Sutrakritanga 1, 3. The commentator explains the passage in question in two different ways, and at another place a third explanation is given. This inconsistency of opinion proves that there was no distinct tradition as to the real meaning of Vaisalika, and so we are justified in entirely ignoring the artificial explanations of the later Gainas. Vaisalika apparently means a native of Vaisali: and Mahavira could rightly be called that when Kundagrama was a suburb of Vaisali, just as a native of Turnham Green may be called a Londoner. If then Kundagrama was scarcely more than an outlying village of Vaisali, it is evident that the sovereign of that village could at best have been only a petty chief. Indeed, though the Gainas fondly imagine Siddhartha to have been a powerful monarch and depict his royal state in glowing, but typical colours, yet their statements, if stripped of all rhetorical ornaments, bring out the fact constitution of Vessli. So we are enabled to understand why the Bddhists took no notice of him, as his influence was very great, and besides, was used in the interest of their rivals. But the Gainas cherished the memory of the maternal uncle and patron of their prophet, to whose influence we must attribute the fact, that Vaisali used to be a stronghold of Gainism, while being looked upon by the Buddhists as a seminary of heresies and dissent.

That Sidhartha was but a baron; for he is frequently called merely Kshatriya - his wife Trisala is, so far as I remember, never styled Devi, queen, but always Kshatriyani. Whenever the Gnatrika Kshatriyas are mentioned, they are nerer spoken of as Sidhartha's Samantas or dependents, but are treated as his equals. From all this it appears that Sidhartha was no king, nor even the head of his clan, but in all probability only exercised the degree of authority which in the East usually falls to the share of landowners, especially of those belonging to the recognised aristocracy of the country. Still he may have enjoyed a greater influence than many of his fellow-chiefs; for he is recorded to have been highly connected by marriage. His wife Trisala was sister to Ketaka, King of Vasali! She is called Vaidehi or Videhdatta' because she belonged to the regning line of Videha

Buddhist works do not mention, for aught I know, Ketaka, King of Vaisali, but they tell is that the government of Vesali was vested in a senate composed of the nobility and presided over a king, who shared the power with a viceroy and a general-in-chief'. In Gaina books we still have traces of this curious government of the Likkhavis; for in the Nirayavali Sutra<sup>4</sup> it is related that king Ketaka, whom Kunika, al. Agatasatru, king of Kampa, prepared to attackywith a strong army, called together the eithteen confederate kings of Kasi and Kosala, the Likkhavis and Mallakis, and asked them whether they would satisfy Kunika's demands or go to war with him. Again, of the death of Mahavira the eighteen confederate kings mentioned above, instituted a festival to be held in memory of that event<sup>3</sup>, but no separate mention is made of Ketaka, their pretended sovereign. It is therefore probable that Ketaka was simply one

of these confederate kings and of equal power with them. In addition to this, his power was checked by the constitutin of Vesali. So we are enabled to understand why the Buddhists took no notice of him, as his influence was not very great, and besides, was used in the interest of their rivals. But the Gainas cherished the memory of the maternal uncle and patron of their prophet, to whose influence we must attribute the fact, that Vaisali used to be a stronghold of Gainism, while being looked upon by the Buddhists as a seminary of heresies and dissent.

- cose Officenberg's edition (PP) 231, 232, the translation, P 104 seq. of the second part. Sacred Books of tell ast. Vol. von
- 2. The pagages in which the bankan occur seen to have been misunderstood by the commentator and the modern translators. Rhvs Davids in his translation of the Mahapiarmibhana-butta (Sacred Books of the East vol. vi) save in a note p. 24. "At first Nadika is (toace) spoken of in the plural number, but then.

thirdly in the clause, of the singular Boddhaghous explains this by saving that thire were two villages of the same name on the shore of the same piece of water. The plant Nanku denotes in my opinion, the Kyhatrivas the singular is the adjective specifying Gingakusasthia, which occurs on the first mention of the place in the Mahaparinibana-butta and in the Mahaparini Nankusasthia, which occurs on the first mention of the place in the Mahaparinibana-butta and in the Mahaparini Nankusasthia, the seephine in the former book wherever Nadika is used in the singular 1 think the form Nadika is wrong and Natika, the spelling of the Mahaparini resortect. Mr. Rhys Davids is also mistaken in passing in the index to his translation. "Nadika nere Patina" is is apparent from the narative in the Mahaparini the place in question as well as Kottiguama, was near Vesiali.

- J Sec Weber, Indische Studien, NAL # 262
- 1 See Kalpa Sutra int. edition, p. 113 Ketaka is called the maternal uncle of Mahavira
- 2 See Kalpa Sutra. Tines of the Gamus, 110, Akaranga Sutra II, 15-15
- t Turnour in the Journal of the Royal As Soc of Bengal VII P 992
- 4 Id Warren P 27
- 5. See Kalpa Sutra. Tives of the Goom
- १५. इहेब भरहेबासे पुब्बदेसे। विदेहे नाम जनवजो संपुडकाले तिरहात्तदेसो त्ति भण्णड। तत्त्वं ........ मिहिला नाम नवरी होत्या। संपर्य/जमर्ड त्ति प्रसिद्धा। (जिनप्रभ तीर्थं कल्प)
- (४) तीरक्त्युपरिकाधिकरणस्य। (१) तीरभुक्तौ विनयम्बित स्थापिकाधिकरणस्य (६) तीरक्मारापत्याधिकरणस्य। वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण (वैशाली में मिली हुई मुद्राए वैशाली पष्ठ १६)
  - 9६. वज्जी संघ, विदेहीपुत्र, <mark>आठसय, वैशाली वज्जीसंघ की राजधानी थी। अजातशत्र को वेदेहीपुत्र कहा जाता था। वर्षोंक उस की माता विदेह की राजकन्या थी। पिर्थिला विदेह की राजधानी थी। बद्ध के समय वज्जीसंघ आठ प्रमुख सघों में में एक था।</mark>
  - १७. चीनीयात्री फाहियान यात्रा (वैशाली पृष्ठ १९)
  - ९८. इस पाठ में विदेह का कोई उल्लेख नहीं है। विजयेन्द्र मूरि ने भगवान का जन्म बिदेह बनपढ़ में हुआ था इसकी पुष्टि के लिये अपनी कल्पना मात्र में लिख कर अनुचित प्रयोग करके अक्षम्य चेप्टा की है।
- 98. P. C. Roy choudhary Jainism in Bihar म १३-१४.

दिगम्बर त्रैमासिक जैन<mark>सिद्धान्तश्रास्कर हिन्दी-आरा बिहार भाग १० किरण २ पृ० ३०</mark> (भगवान महावीर का जन्मस्थान नानंदा से दो मील की दरी पर।

२०. सिन्नवेश का अर्थ नवर के बाहर का प्रदेश जहां अमराव सगैरह लोग रहते हैं. गांव, नगर आदि स्थान यात्रियों आदि का डेरा, मार्गस्थान, पड़ाव (पाइस्-सद्द-महण्णवो कोष) R". Jagdish Chandra Jain Life of Ancient India as dispitched in the Jain canons-Mahari as Itinrory Page 257

२२. उपासगदशांग १।६७ आंचार्य तुलसी और नवमलमृनि अतीत और अनागत पृ. १३३-३४।

२३. इह खलु जंबुदोवेणं दीवे भारहेवासे दिहणहुभरहे माहणकुंडपुर सिन्नमेसं। आचारांग १।१७५ कल्पसूत्र सुत्र १४।

RY, Life of Ancient India as despited in the Jain Canon p. 248.

२५. डा. रामरघ्वीर कृत मंगेर के प्राचीन जैनतीर्थ पृ. ३०.

२६. P. C.Ray Chaudhary Jainim in Behar P. 13/14

२७. Yogendra Misra. An early History of Vaishali.

35. P. C. Raj Chaudhary Jainism in Bihar 14.

२९, इन सब धारणाओं का विस्तारपूर्वक विश्लेषण हम आगे करेगे।

३०, माहणक्डंग्गामे क्रोडालसगुत्त । माहणो अत्थि तस्मध्रे उववण्णो देवानंदाई कच्छाँस।।४५७।।

ब्यास्या-पय्पोत्तरा च्युतो नगरे कोडालसगोत्र ऋषभदर्लाभधानेऽस्तितस्या गृहे उत्पन्नः देवानंदायाः कक्षोमिति गाथा।। ४३७

39 जब्दीर्व पदीवे, भारहेवासे..... दाहिण माहणकुंडसुंप्र सन्निवेसाओ उत्तरखतिअकुंडपुर मन्निमम्मणायाण स्रातयाणं। मिद्धत्य-खात्तअस्म कामवग्त्तस्म तिसलाए खेतियाणीए असभाणं प्रगलाण उवहारे करिता सुभाणं प्रमलाण पक्खेव करिता कुंच्छिमं गव्भ सहारइ (अचारांगम्त्र टीका महित पु ३८८)

३२, कल्पमत्र वालाबोध गजराती भाषातर व्याख्यान चौथा।(श्री विजयराजेन्द्र मार)

३३ अह चित्तसद्धस्म तेरिमी पृष्टवरत्त कार्लाम्म हत्थ्तराहि बाओ कडग्गामे महावीरो (आवश्यकनियीक्त भाष्म)

३४ तत्र तीर्थकृता जन्मन सितक कर्माणि प्रथमनः पट्पंचचिति दिवक्भारिया समागत्य शाश्चितक स्वचार कर्मकर्वन्ति तद्यथा (१) दिवकमार्योऽष्टाशो लोके विस्तिय क्रिन्पतासन अहिज्जावधेऽयेयस्तत्सितवेशमीन तत्वा प्रभ अवा चेशाने सितकागृह व्यध्न स्वितंत्रशोधयेन क्षमानाये जनमितो गृहात् (अष्टनामानि)। (२) अष्टाध्वलोकस्थेनासत्विऽहेत्त समानकां तत्रगथास्वपप्पणधवपेहिपद्वतो नीरे (अष्टनामानि) (३) एनापवंश्चकादेत्यः विलोकनाथं दर्पण अग्रं धर्गन्त (अष्टनामानि) (४) एना दक्षिणस्चकदेत्याः स्नानाथं करें पृणं कलशाः धृत्वा गीतगान विधानि (नामानि) (५) एना पश्चिम रुचकदेत्यः बानाथं व्यवं पाणायोऽग्रे निष्ठित्त (नामानि)। (६) अष्टोत्तर दिक् एत रुचकादित्यः चामराचि वीवयन्ति (अष्टादिकक्षमार्याः नामानि)। (६) विदेशवेत्यास्य विदिगसचक्यमादितः रुचक द्वीपतोऽभ्येयुश्च चनुशोदिकक्षमार्याः (दिक्कमार्याः नामानि)। (६) चनुरगलनो नाल च्छित्वा सानोटरे सिपेन। इत्यादि

(कन्पमत्र मर्वोधिका टीका) व्याख्यान पाचवा

३५ कल्पमुत्र व्याख्यान पांचवां।

३६ दिगवामुख्यदत कृत महापुराण मीध ९५ कडबक ६, ७।

३७, पञ्चपाद कृत निर्वाणमान्त्र सिद्धार्थनृपीततनयो भारतवासे विदेहे क्हपूरे।

३८. दिगम्बर जिनमेन कृत महापुगण भगं २ श्लोक १-५।

''अथ देशोऽस्तिविस्तारो जम्मूद्वीपस्य भारते विदेह इति व्याख्यातः स्वर्गमंडनसम् श्रयं तन्नड खंडलनेत्रऽति पद्मनी खंड मंडल सुरखम्मः कृंडभाषाति नामः कृंडपुरम् परम

- ३९. भरतेऽस्मिन विदेह विषये भवनांगने राज्ञेः कृंडपुरस्य वसुधारा पतत्य पृथ।
- ४०. दिगम्बर ज्ञानपीठ पूजांजील पृष्ठ ४१।
- ४१. दिवम्बर जयमाला पूजा-ज्ञानपीठ पूजांजली पृष्ठ ६३
- ४२. प्ष्यदंत कृत महापुराणु सीध ९८ कड़वक ९१।
- ४३. महाबीर तीर्थंकर की जन्मभूमि (हार्नले) जै. सा. संशोधक खण्ड १ से ४ पृ. २१८
- ४४. उपर्युक्त लेख।
- ४५, भारतीयविद्यापीठ पृ. १८६।
- ४६. माथोऽपि सिद्धार्थप्राद वैशालीनगरी ययौ शंखः पितृ सुहतत्राभ्यर्चनगणराटप्रभुम्। तथा पृतस्थे। भगवान ग्राम वाणिज्यके प्रति मार्गे गंडकी नाम नदी नावोततारेत्रच (त्रि शा. पृत्तव चरित्र पर्व १०)
- ४७. कल्पसूत्र ३१. ३३'
- ४८. निय्क्ति ३३२५
- ४९, निर्युक्ति ४७४
- ५०. निर्यक्ति ४७६.
- ४१. तस्त्रणं वाणियग्गामस्स उत्तर-पंच्छमे दिसिभाए दृइपलासे णामं उज्जाण होत्था। (विपाकस्त्र पृष्ठ १६)
- ५२. कुंडपुरणयर मज्ज्ञेणं निगच्छेइ। जणेव णायमंडवणे उज्जाणे जेणैव असोगवरपायव तेणेव उवागच्छेइ। (कल्पसूत्र निर्णय-सागर प्रेस पत्र २८१)
- ५३. कल्पसृत्र सृत्र ५१-४६.
- ४४. कल्पसूत्र ४१-🕰
- ५५. कप्पतं क्ष्मण विव अर्लीक्य विभूसिय गरिंदे मो, कोरिट मल्लदामिण छत्तेण धरिज्जमाणेण से यवरं चामराहि उद्धव माणिहि मंगल जय सह गया लोग अणेग गणणायग, दंडणायग, राईसर, तलवर, मांडविय मीत महामीत गणग दोवारिय अमच्च चड पीठमह नगर निगम सिद्धि मेणावर्ड मत्थवाह दृअ सीधवाल सिद्धि संपृश्विद्धे ... (कल्पमृत्र सत्र ६२)
- ४६ क्षत्रं तु क्षत्रियो राजा राजन्यो बाहुम्भवः।। महासेणेयं खन्तिए। (इसपर टीका लिखी है)
- "चन्द्रप्रभस्य महासेनः क्षत्रियो राजाः।। (प्रवचनमारोद्वार मटीक)।
- ५७ तत्थ निच्चकालं रज्जंकारेत्वा वसंताणंत एव राजाणं मत्तमहम्माणि मत्तं-मताणि सत्त राजानो (७७७७)। होति मत्तकायेव उपाराजानौ तत्तका सेनार्पात जो ततंका भाडागारिका। (अट्टकथा प्. ३३६)
- प्रव. घणेण धन्नेणं रज्जेणं रहेण बलेणं वाहणेणं कोसेणं कोट्टगारेण प्रेण अंत उरेणं जणपयेणं जसवाएणं वृद्धिता (कल्पमृत्र सृत्र ८९) भोवणेणं धनेणं धन्नेणं रज्जेण जावं सहिवज्जेणे पीइसक्कारेणं अईच अईच अभिबद्धामो। सामनरायणो। वसमागया (कल्सृत्र सृत्र १०६) ५९ वीर अरिहुणेमि पासं मिल्ल व वासपज्ज च। ए ए मृत्तृणं जिणे अवसेसा आसि रायाणों ।।२२।। राएक्लेस् व जाया विसृद्धं वसेस् अतिए कुलेस्। (टीका) एव हि महावीर प्रभृत्यः पचतीर्थकृता राजकुलेष्विप विशुद्धवशेषु क्षित्रयकुलेषु- किंचित क्षीणेकुलेखिप भवति। यथा

नन्दराज-क्लं अतः उक्त कलेषु ।।२२२।। (आवश्यक निर्यक्ति २२२ आ. मलर्यागीर टीका)

- ६०. बहिआ य णायसडे आपुच्छिताणं णाए सब्वे दिवसे मृहुत्त सेसे कमारग्गामं समण्पत्तो।। भा. १९१।। (हरिमद्र टीका) तत्र च पशृंद्वयं एकों जलेन अपरः स्वल्ये। तत्र भगवान स्थल्यो गत्वानु गच्छंश्च दिवसे मृहतंशेषे कुमारग्राममनुप्राप्तु इति गावार्यः। (पृ. १८८)
- ६१. गौतमबुद्ध की अंतिम यात्रा महापरिनिवाणसुत्त।
- ६२. डा. रामरघ्वीर्रासंह मुंगेर के प्राचीन जैनतीर्थ क्षत्रियकुंड पृ. ३२ से ३८
- ६३. स्टीवेंमन कृत दी हार्ट आफ जैनिजम। पृ. २१-२२.
- ६४, हम आगे इनका आचार्य जी तथा पन्यास जी दोनों की मान्यताओं पर साथ साथ विचार करेंगे।
- ६५. देखें आचार्य श्री कृत तीर्थंकर महावीर भाग १ पृ. ८३
- ६६, पंठ कल्यार्णावजय जी कृत- श्रमण भगवान महावीर पृ. ५
- ६७ यद्याप शास्त्र में ऐसा सकेत नहीं मिलता कि अलग-अलग स्थानों में दीक्षाएं हुई। क्योंकि यहा के तीन पर्वतों के नाम चक्कणाणि हैं। जिस का अर्थ है कि भगवान ने इन तीनों पर्वतों पर धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया इस का विशेष ख्लासा हम पहले कर आये हैं।
- ६८ आचार्य तलसी और मीन नथमल कृत अतीत का अनावरण पु १३१
- ६९ उपरोक्त पृ १३२
- 70 An early History of Vaishali Page 224
- ७९ स्वामी सहजानद सरस्वती कृत ब्रह्मर्ण वंश विस्तार पृ ३४०, ३३९
- ७२. मज्जिमनिकाय (हिन्दी अनुवाद) प्र १२७ पदमकेत १ प्र ६१९ में जातृक को वर्तमान मे जेदरडीह, मसरस्य जिला सारण (छपरा) से मिलाया गया है।
- ७३. अथ स्रो कपिलवन्थवामी सवयाकोसिका नारकनादृत पाइेस् भगवा अम्हाक ञातिसेठो (महापीरव्वान सृत सृत्र ५८५) यहा ञानिसेठो का अर्थ है- ज्ञानि श्रेष्ठ (उत्तम जाति)। ज्ञात या ज्ञातुकल नहीं है।
- ७४ अतीत का अनावरण पृ. १३३ (आ. त्लसी म्नि नयमल कृत)।
- ७५ आचार्य श्री विजैन्द्र स्रि कृत तीर्थंकर महावीर भाग १ ए ७१ से ७७
- ७६. रार्यागह मगध, २. चंपा-अगा, ३. तामिलित्त बगाय। ४. कचंनप्र-किलंग, ४. वाराणसी चैव कामीय ।।१।। ६ साकंत-कोमला ७ गयप्र च कुरु ह. सीरिय कुसहाया ९. किपल-पाचाला १० अहिछत्ता-जागला चेव।।२।। १९. वारवड्या-सोरठा १२. विदेह-मिथिला १३ वच्छ कोठ १४. निदप्र-मिडब्मा, १४. भिह्लपुर मेव मलया।।३।। १६. वराड-वच्छ १७ बरणा-अच्छा, १६. भित्तइं दसल्ता। १९. सुत्तिवइ-चेदि, २० वीयभय-सिन्धसौवीरा।।४।। २१ महुरा य-स्रमेना, २२. पावा भंगीय, २३. मासप्री-बहु।। २४ सार्वन्थिय कृणाला २४. कोडिबरिस च कृणाला।।४।। २६. सेवियाविय नयरी केगइ अहं च आरिया भाणिया। जत्य उत्पति जिणाणं चक्कीणं रांय कणहाणं। ।।६।।

(बृहत्कल्पसूत्र उद्देशा १ पृ. ९१३)

७७. (१) अह चितसुद्ध पुरुखस्स तेरीस पुटबरत्त कालाम्म हत्युत्तराहि जाओ कुडरगामि महावीरो। (भा. ६१)

हत्थुत्तर जोएण क्डरगामिम्स खतिओ जच्चो।

वज्जरिसह संघयणो भविजन विवाहो वीरो। (आवंशयक नियुक्ति ४५९५)

एवं अभित्यु अवं तो बुद्धो बद्धारीवदे मरिस महो।

लोगतिग देवेहि क्डग्गामे महावीरो।। भा ८८ ।।

जावयं कुंडग्गामो जावयं देवाणं भवणं आवासं। देवेहिं या देवीहिं य अक्षिर रहिबं संचरनेहिं

(मा. २२९) आवशयक नियंक्ति हरि पृ० ६०-६४

कुंडरगामनगर, कुडपुरनयरं, कुंडरगामनगरं (कल्पसूत्र ६६, १००, १०१-५)

अत्थि इह भरहवासे मौज्यम देसस्स मंडनं परमं।'

सिरि क्ंडरगामं नयरे वसुमई रमणि तिलय भूयं। (आ. नेमिचंद्र महा. च.)

(२) खतियकुंडग्राम नगरं सन्निवेश। खतिअकुंडग्गामे सिद्धत्यो नाम खतिर अतिथ। सिद्धत्य भारिआए साहर त्रिसलाइ कुंच्छोस।। (आ.नि. पृ. १७८)

गमनिका क्षत्रियकुंडग्रामे सिद्धार्थौ नामे क्षत्रियोऽस्ति तत्र सिद्धर्थ भाषांयां संहर त्रिशलायाः कृक्षाविति गाथार्थः (भा. ५२)

उत्तर-खतियकुंड सन्निवेस (आचारांग, श्रु० २ चूर्णि ३, मा. वना सूत्र ३९९, ४६२ ४०३) खतिअकुंडरगामनयर कल्पसूत्र २०, २४, २७, २९, ६७).

३ माहणुक्ंडग्गाम, नयर, सन्निवेस।

वाहिण-माहजकुंड सन्निवेस (आचारांग चू. ३ भा. सू. ३९१-९९)

माहजकुंडग्नाम नयर (कल्पसूत्र २, १४, १९, २०, २२, २४, २७, २९)

माहणक्रागामे केडालास्सगुतस्स माहणो अत्य।

तस्स घरे उव्बण्णो देवानदाई क्चिछिस।। ।।४५७।।

- अस्या-व्याख्या- पृष्पोत्तराच्च्यतो **बाह्मणकुंड ग्रामे नगरे** कोडालस गोत्रो बाह्मण. ऋषभ दत्ताभिधाननोऽस्ति तस्य गृहे उत्पन्नः देवानन्दायाः कुक्षाविति गाथार्थः ।।४५७ (आवश्यक निर्युक्ति हारि. वृत्ति पृ. १५८)
- ४ **बमनगाम-** रायगिहि तंतुसाल मासखमणे च गोसाले। (नि. ४९२) कोल्लाग बहुल पायल दिव्वा गोसाल दिट्टा पावज्जा।।
- बाहिं सुवण्णंखलए पायस थाली नियद्ध गहण। ४७४ **बमनगामे** नंदोवनद तय पच्चद्धे। चंपा दुमासखमणे वासावासं मुनि खमई।। (आ. नि. ४७५) '

🗱 १. आसम पयम्मि विय जिणिदो **जायसांउद्मि**।

अवसेसा निक्खत्ता सहसंव वर्णाम्म उज्जतेण।। (नि. ३३१)

- एवं सदेव मणुआ-सुराए परिवृद्धी भयवं।

अभिद्युवंतो गिरीहिं संपत्तो जायवंडवजा। (भा. १०५)

बहिया या **पायसंडे** आपुच्छिताण णाये सव्वे।

दिवस मृहुत्त सेसे कुमारग्गामं समणुपत्तो।। (भा. १९१)

(आवश्यक निर्युक्ति भावना हरि. टीका १३७ १८६-८७)

- २. जैणेव जायसंडे उज्जाने तेणेव उवागच्छेद्र।। (आचारांग सूत्र ४०२ श्रु. २ चू. ३
- ३. **कुंडपुर नगर म**ज्जा मज्जोण णिगिच्छेइपामिगच्छेइ जेणेव **वायखंडवचे उज्याचे** जेणेव असोगवर पायवेण उवागच्छेइ।। (कल्पसूत्र)
- ४. बहुसाल अ चेड्रये, बहुसालए चड्रए।। (भगवती सूत्र)
- माहणकुंडग्गामे कुंडालिस गुत्तस्स माहणो अत्थ।

तस्स घरे उबबण्णो देवानंदाई कुन्छिस।।४५७।।

अर्स्याच्याच्या- पुष्पोत्तराच्चुतो साह्मणकुंढग्रामे नगरे कोडालस गोत्रो साह्मण ऋषभदत्ताभिधानोऽस्ति तस्य गृहे उत्पन्नः देवानंदायाः कुक्षाविति गावार्यः (आव. नि. हारिवृत्ति पृ. १७८) खित्रकड्डग्नामे सिद्धत्थो नाम खित्रको अत्थ।

सिद्धत्य मारिआए साहर तिसलाई कुच्छिसि।। ५२।। (हरिणगमेसी दूतेण) आ. नि. पृ. १७९

- ६६. बीरपुरं बारबई, को अंगऊ कोल्लायग्गामो (आ. नि. २३२५)
- ६७ विहरतो मोराक सन्निवेस प्राप्तस्य भगवतः सन्निवासी दुईज्जतं नामाभिधाना पाषंडस्थो। (कल्लसुत्रटीका)
- ६८ भगवं य अञ्चमागहीए भासाए धम्म-माखर्छ।। (श्यामाचार्यकृत प्रज्ञायणा सूत्र)
- ६९. संमणस्य भगवओ महाबीरस्स पिया कासवब गुणे न्तस्सणं तेओ नामधिज्यां एवमाहिज्जितिगुलेणजहा सिद्धचो वा सिज्जंसई वा जसंसेइव। समणस्य भग विजो महाबीरस्स माया वासिटुगुलेण तीसे ताओ नाम धिज्जा। एवमाहिज्जिति तं जहा तिसल्ला। इवा विदेहदिन्नाइ वा पीइकारिणी वा (कल्पसूत्र)
- ७०. क्शलनिदश मासिक दिसम्बर १९८६ पृ. ३८
- ७१, क्शल निर्देश मासिक दिसंबर १९८६ पृ. ६८
- ७२. क्शलनिर्देश दिसंबर १९८६ पृ. २९
- ७३. श्रमण भगवान महावीर (परिशिष्ट) का जन्मस्थान क्षत्रियकुंडग्राम (जमुइ) डा. इयामानन्दप्रसाद
- १. भरतिसंह उपाध्याय कृत बुद्धकालीन भारतीय भूगोल।
- R. Select Inscription of Bihar P. 6, 35, 3
- ३. म्निदर्शन विजय जी (त्रिपुटी) कृत क्षत्रियकुंड
- ४. डा. भगवानदास केसरी -सिकंदरा का लेख
- ५. डा. रामरघुबीरसिंह कृत मुंगेरके प्राचीन-जैनतीर्थ पृ. १६
- 6. Bihar District Gangeteers Munger (1960) P. 514
- ७. डा. रामरघुवीरसिंह-मुंगेर के प्राचीन-जैनतीर्थ पृ. १७
- म, बही पृ. १म
- भगवतो माया चेडगस्स भगिणि, भोजई चडगस्स धूया (आ. चू.)
- २. तिसलाई वा विदेहदिन्नाई वा पियकारिणी वा (आचारांग सूत्र)
- ३. टीकाकार की व्याख्या- विदेहदिन्ना त्रिशला यस्या अपत्य विदेहदिन्न
- ४. जेट्ठा कुंडगामे वद्धमाण सामिणे। जेट्टस्स नंदीबद्धेणस दिन्ना (आ. टीका)
- निग्गंठ णायप्त श्रमणभगवान महावीर और मांसाहार परिहार (हीरालाल द्ग्गड़)
- ६. कुलारिया छहविहा पं. व. १. उग्गा २. भोगा ३. राइन्न ४. इक्खागं ५. णाया, ६. कारव्वा
- ६. स्थानांग सूत्र ४९७
- ७. इतश्च वसुधावध्वा मौली मणिक्य सिन्निभा वैशालीति नगर्यस्त्य गरीयसी।।१८४।। अखडल इवा खंड शासना पृथ्वीपति चेटी कृतश्च भूपासस्तत्रं चटकाड्यभूत।। १८४।।
- डिक्शनरी आफ पाली अमरनेक्स भाग २ पृ. ९४१
- ९. तएणं से क्रिणए राया तेतीसाए दंती सहस्सिहं तेतीसाए आस सहस्सिहं तेतीसाए रह सहस्सिहं, तेतीसाए मानुस्स क्रीडिहिं सिद्धि संपुविटक् व्यिक्षिए जाव जावेणं सुभेहिंदेसिहिं सुभेहि अवरावासिहं वत्तेभाए वसमिण अंगजणवयस्स मज्जे मज्जे जेणेव विदेहे जणवए वसाली तेणेव पट्टारेत्य गमणाका
- ९०. पंचानां सिन्धु षष्टानांस नदीनां अंतरिभतः वाहिकानाम देशाजाः (महाभारत में बाहिक का अर्थ पंजाबवासी किया है)
- ११. मध्यऐशिया और पंजाब में जैनधर्म (हीरालाल दुरगड़) पृ. १०६-७